## 

## संत तुकाराम

साहित्याचार्ये डाक्टर

## हरि रामचंद्र दिवेकर

एम्० ए०, डी० लिट्० ( पेरिस )

इलाहाबाद हिंदुस्तानी एकेडेमी, यृ• पी॰ १६३७





# संत तुकाराम

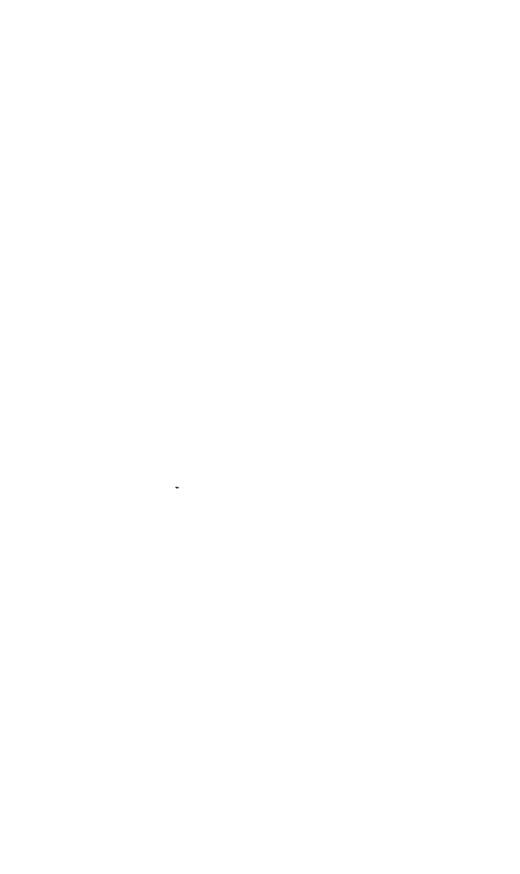

# संत तुकाराम

## हरि रामचंद्र दिवेकर

इलाहाबाद हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू• पी० १६३७

#### पकाशक हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू॰ पी० इलाहाबाद

मूल्य { कपड़े की जिल्द २) साधारण जिल्द १॥)

## डफोदुकात



दुनिया दिन ब-दिन बदलती ही नहीं, छोटी भी होती जाती है। ऋज्ञात देश तो क्या ऋज्ञात विषय भी हर रोज़ कम हो रहे हैं। एक समय वह था कि 'न वदेचावनीं भाषां न गच्छेज्जैनमंदिरम्' प्रकार के आदेश दिए जाते थे। ग्रव ऐसा समय आ गया है कि—

चाहे जहाँ जास्रो, करो चाहे तुम्हारा दिल वही। ज्ञान को, संपत्ति को, स्रारोग्य को लास्रो सही॥

इस अवस्था में हर एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, हर देश में विचरण करना छीर उस भाषा तथा देश की संपत्ति को अपने घर ले आना पुरुपार्थ समक्ता जाता है। अपनी-अपनी भाषा के साथ अंग्रेज़ी तथा राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी का, तथा अपनी प्रांतीय संस्कृति के साथ पौर्वात्य राष्ट्रीय तथा पाश्चात्य विजातीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक हो रहा है। ज्ञान-प्राप्ति के साधन जो ग्रंथ माने जाते हैं उन में महापुरुषों के जीवन-वृत्तांत का स्थान ऊँचा है—वे महापुरुष संत हों या शूर, ग़रीब या अमीर। इस नाते से हिंदुस्तानी लोगों को महात्माओं के जीवन का ज्ञान होना आवश्यक है। इस छोटी-सी पुस्तिका में एक ऐसे ही महाराष्ट्रीय संत का जीवन-चरित्र दिया हुआ है।

सुख के दिनों में हम दूसरों को तथा परमेश्वर को नूल जाते हैं। परंतु जब दुःख आ पड़ता है, आपित्तयों के आधातों से हम टुकराए जाते हैं, उसी समय हम सब को एक दूसरे की याद आती है, और उसी समय ईश्वर स्कने लगता है। परकीय साम्राज्य के अंतर्गत हिंदुस्तान में जिस एकता की आशा की जा रही है, वह कदापि न की जाती, यदि भारत अपनी प्राचीन पद्धति से ही स्वतंत्र तथा स्वयंशासित रहता। एक ही भाद में भुने हुए भिन्न-भिन्न भांति के दाने जब एक ही चक्की के पाटों में पीने जाते हैं, तो वे अपना भेद-

भाव छोड़ कर ऐसे एक जीव होते हैं कि उन में अपना-अपना स्वाद रहते भी एक नया स्वाद आ जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय आए हैं, जब भारतीय परकीयों के वश हो कर गुलामी में गड़ गए थे। उन दिनों उन्हें केवल एक परमेश्वर का ही सहारा था। उसी के आधार से तत्कालीन महात्माओं ने फिर से देश में नया चैतन्य डाल कर पुनस्त्थान कर दिखाया। आज का समय भी वैसा ही है और इसी लिए ऐसे सव महात्माओं के चरित्र हमें अधिक स्कृति दे सकते हैं तथा उचित मार्ग दिखला सकते हैं।

श्रीशंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, जयदेव, कत्रीर, नानक, नरसी मेहता इत्यादि महात्मा लोग इसी श्रेणी के हैं। भगवद्भक्त तुकाराम, जिन की जीवनी इस पुस्तक में लिखी है इसी कोटि के पुरुप थे। इन सब महात्मात्रों के जीवन भिन्न प्रकार के होते हुए भी एक ही प्रकार के थे। प्रांतीय परिस्थिति के कारण इन के प्रयत्न यद्यपि श्रलग-श्रलग दीख पड़ते हैं तथापि इन सबों के जीवन में एक सूत्र साधारण-सा जान पड़ता है। वह है जनता की सेवा करते हुए उन्हें जगाना, श्रीर जगाते हुए भी जनता को इस का परिचय न कराना कि 'में तुम्हें जगा रहा हूँ'। दीपक का काम अपने को जला कर अपने स्तेह की आहुति परोपकारार्थ देने का है। वह वेचारा यह नहीं विचार करता कि 'मेरा प्रकाश कितना पड़ेगा, श्रीर किस-किस कोने का ग्रॅंबेरा उस से दूर होगा'। न वह ऐसी डींग मारता है कि 'देखो, में श्रॅंथेरा दूर करनेवाला हूँ, मेरी ही शरण लो तो श्रॅंधेरे से बचोगे, श्रन्यथा नहीं। खुद को जलाते ही उस ज्योति से जो चमक निकलती है, वही लोगों को उस का दिव्य जीवन दिखला देती है। ठीक इसी तरह महात्माओं के जीवन रहते हैं। उन के विशुद्ध आचरण को देख कर लोग स्वयं ही अपने को सुधारते हैं और अज्ञान-पथ को छोड़ सन्मार्ग से चलने लगते है। ग्राज के दांभिक दिनों में इस बात का ज्ञान परमावश्यक है कि हमें जो कुछ करना हो, वह हम शांति-पूर्वक दूसरों को न दुखाते हुए करें। यदि तुकाराम की जीवनी को पढ़ कर हम भारत-निवासी इस बात को भलीभाँति समक्त लें, तो इस पुस्तक के लिखने का तथा प्रकाशित करने का हेतु कुछ तो सफल अवश्य ही हो जावेगा।

इस पुस्तक के लिखने का काम सन् १६३१ में ही हुन्रा था। परंतु कई कारणों से इस का प्रकाशन त्राज तक न हो सका। त्राज १६३७ में, छः वर्ष की दीर्घ गर्भावस्था को त्याग यह पुस्तक हिंदुस्तानी एकेडेमी से प्रकाशित हो रही है। त्राशा है कि हिंदुस्तानी के ग्राभमानी तथा हित-चिंतक इस पुस्तक को पढ़ कर लेखक तथा प्रकाशकों को उत्साहित करेंगे ज़ौर उन को इसी प्रकार की श्राधिक सेवा करने का अवसर देंगे। उपोद्यात-रूप में इस से श्राधिक लिखना ज्ञावश्यक नहीं।

> विनीत लेखक— हरि रामचंद्र दिवेकर

#### विषय-सूची

| भयम परिच्छेद                      |            |
|-----------------------------------|------------|
| महाराष्ट्र भक्तिधर्म              | 3          |
| द्वितीय परिच्छेद —                |            |
| तुकाराम का जन्म                   | १७         |
| तृतीय परिच्छेद                    |            |
| तुकाराम का संसार-सुख              | २६         |
| चतुर्थ परिच्छेद                   |            |
| तुकाराम विरक्त कैसे हुए !         | \$8        |
| पंचम परिच्छेद                     |            |
| तुकाराम की साधना                  | <b>४</b> ५ |
| पष्ठ परिच्छेद —                   |            |
| तुकाराम जी की कसौटी               | ५७         |
| सप्तम परिच्छेद                    |            |
| सिद्धावस्था ऋौर प्रयाग            | ६६         |
| <b>त्रप्टम परि</b> च्छेद          |            |
| ग्रमंगों का वहिरंग                | <b>5</b> 8 |
| नवम परिच्छेद                      |            |
| देव-भक्त संवाद                    | 83         |
| दशम परिच्छेद—                     |            |
| त्रात्म-परीत्त्रण् श्रौर श्रनुताप | १०१        |
| एकादश परिच्छेद—                   |            |
| श्रात्मानुभव                      | १०६        |
| द्वादश परिच्छेद—                  |            |
| सदुपदेश                           | ११८        |
| त्रयोदश परिच्छेद—                 |            |
| संत-माहात्म्य                     | १२६        |
| चतुर्दश परिच्छेद                  |            |
| र्ड्स्वर-भक्ति                    | १३७        |
| पंचदश परिच्छेद—                   |            |
| तुकाराम जी की हिंदी-कविता         | 373        |

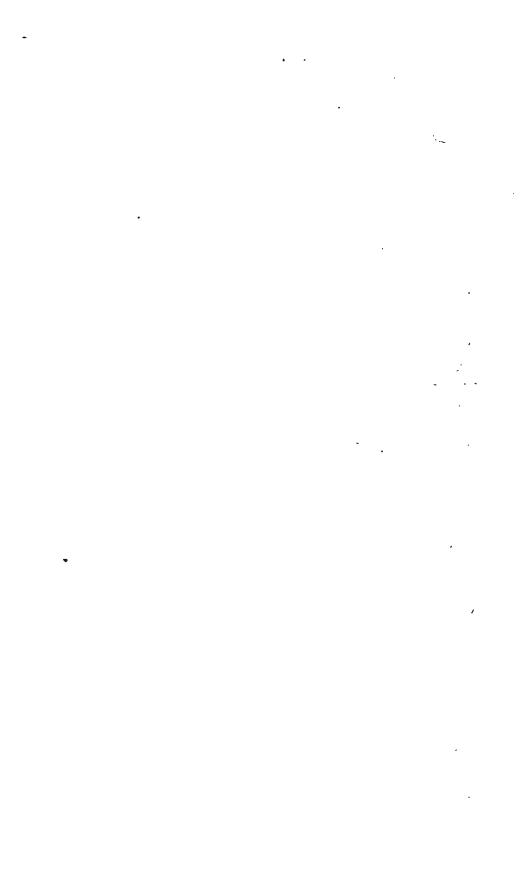

## मथम परिच्हेंह

#### महाराष्ट्र भक्तिधर्म

शानराज ने शानवल डाली जो बुनियाद।
नामदेव ने नामवश रचो भव्य प्रासाद॥
एकनाथ ने एकता रंग दिया चहुँ श्रोर।
उसी भक्तिपर धर्म का तुकाराम सिरमोर॥

भक्ति की कल्पना वड़ी प्राचीन है। तन, मन, धन सव का श्रहंकार छोड़ पृर्ण्-तया परमेश्वर की शरण में जाना यही इस का मुख्य मर्म है। कुछ वैदिक स्क्तों में — विशेषतः विषण्ठ-कृत वरुणस्क्तों में इस की कलक भलीभाँति दिखाई देती है। उपनिपदों में तो यह कल्पना मूर्तस्वरूप पा कर 'भिक्ति' इस नाम से भी ज्ञात है। गीता मे ज्ञान श्रीर कर्म के साथ यह एक भगवत्प्राप्ति का तीसरा मार्ग ही माना गया है। किसी श्रवाचीन धर्म या धार्मिक पंथ को भी देखिए, उस में भी किसी न किसी स्वरूप में भिक्त का दर्शन श्राप श्रवश्य पावेंगे।

इस का कारण विल्कुल साफ है। प्रेम की कल्पना प्राणिमात्र के हृदय में जन्म
ते ही पाई जाती है। माता प्रेम का आदर्श-स्वरूप है। इस माता से भी यह कर परमेश्वर
प्रेममय है। एक बार यह कल्पना कर लेने के बाद फिर ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं जान
पड़ता कि उस परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए मनुष्य को कुछ विशिष्ट प्रकार का आन
होना चाहिए या कुछ विशिष्ट कर्मी का उसे आचरण करना चाहिए। पदि हान और
पर्म पहीं केवल परमेश्वर प्राप्ति के दो मार्ग माने जावें, तो उन देचार जीवें को, जिन में

न तां ज्ञान की सुद्दम वातें समफने योग्य बुद्धि है या न तो कर्म करने योग्य सामर्थ्य है, कुछ सहारा ही न रहेगा। भिक्त-मार्ग के लिए न तो कर्म की आवश्यकता है, न ज्ञान की। यहाँ तो केवल ग्रनन्य भाव की ग्रापेचा है। "मैं तो किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, जन्म-भर में ने बुरे ही बुरे काम किए हैं, पतितों से भी में पतित हूँ," इतनी ब्रात्मविषयक नीची कल्यना रहते हुए भी "परमेश्वर सत्यस्वरूप है, वह दयामय है, वह मेरा त्याग कदापि नहीं करेगा, यही मेरा वेडा पार लगावेगा, वही मेरे सब संकटों को हरण करेगा, वही मेरा उद्धार करेगा" यह श्रद्धा मन में उत्पन्न होना और उसी पर सब प्रकार से निर्भर रहना, भक्ति का ग्रानन्य लज्गा है। इस दुःखमय संसार के कंटकमय पथ पर चलते-चलते जब जीव कव जाता है, अञ्छा काम करते हुए भी जब उसे बुरा ही फल मिलता रहता है, किसी का भी उसे सदारा नहीं रहता, ऋहंकार पूरा-पूरा नष्ट हो जाता है, तब इस भक्ति-कल्पना के सिवाय उत्ते दूसरा कुछ सहारा नहीं रहता। उस समय इसी कल्पना से उसे विश्राम मिलता है श्रीर समाधान प्राप्त होता है। श्रीर यही कारण है कि केवल हर एक धर्म में ही नहीं, किंतु हर एक मनुष्य के जीवन में भी एक समय ऐसा ख्राता है कि उस के मन में यह भक्तिकल्पना अवश्य उद्भृत होती है। खास कर अन्य मार्गा के अनुयायी जब अपने ही श्राचारों का दूसरों पर श्रत्याचारयुक्त श्राक्रमण करते हैं, तब इस मार्ग से जानेवाले लोगों में एक प्रकार की ब्रात्मिक सामर्थ्य पैदा होती है ब्रौर भक्ति-मार्ग का नए-नए स्वरूप में उत्थान होता है।

इसी प्रकार का एक उत्थान ईसा की ग्यारहवीं सदी में महाराष्ट्र देश में हुआ। उस समय सब उत्तरी भारत ग़ज़नी के सुलतान महमूद के हमलों से परेशान था। हिंदुओं के पिवत्र स्थानों पर आक्रमण होता था, देवालय तोड़े जाते थे, मूर्तियाँ फोड़ी जाती थीं और वहाँ की संपत्ति लुटी जाती थीं। इस प्रकार से हिंदूधमें के केवल वहिरंग पर ही महमदी धर्म का आक्रमण न होता था, किंतु उस के अंतरंग पर भी आधात होने लगे थे। सत्ताधीश धर्म-प्रसारक मुसलमान सुलतानों की अपेन्ना अपने धर्म की महत्ता दिखलानेवाले और अपनी कृतियों से लोगों के मन पर प्रभाव डालनेवाले मुसलमान क्रकीरों के उपदेश से हिंदूधमें के विचारों में एक प्रकार की हलचल मच गई थी। परमेश्वर का स्वरूप एक ही है और उस के पैदा किए हुए सब इन्सान एक से हैं; ब्राह्मण, चृत्रिय, वैश्य, शरूद इत्यादि जाति-भेद मनुष्य-कृत और अतएव स्वार्थमृलक हैं, इत्यादि कल्पनाएँ लोगों के मन में हढ़ मूल होने लगी थीं और इस प्रकार से हिंदूधमें के कुछ मूलभृत तत्वों पर ही चोटें पहुँचने लगी थीं। इन्हीं कारणों से भिक्तमार्ग का भारत भर में और विशेषतः महाराष्ट्र देश में बड़े जोर से उत्थान हुआ।

इस नए उत्थान के लिए अन्य मांतां की अपेना महाराष्ट्र का नेत्र कई दृष्टियों से अपिक योग्य था। मुसलमान नीरों का आक्रमण उस समय केवल विष्यादि के उत्तर में ही था। इस लिए उत्तरी भारत से भागे हुए लोग विष्यादि का पार कर दिन्त्य के हिंदू राजाओं का आश्रय लेते थे। दिन्त्य और उत्तर हिंदुस्तान के बीच में होने से महाराष्ट्र देश में दोनों विभागों की अधिकताएँ नहीं थीं। इस लिए प्रायः सभी प्रकार के लोग यहाँ मिल-

चुल कर रहते थे। मुसलमानी फ़क्नीगें की भी श्रामद-रफ़ घुरू हो गई थी। मिक्तमार्ग का को मुख्य स्थान उत्तरी भारत में समका जाता था, उस मथुरा नगर पर भी महमूद का श्राक्रमण हो चुका था। हिंदू लोगों ने यह बात समक्त ली थी कि उन के देवताश्रों में शत्रुश्रों का निवारण करने की सामध्ये नहीं है। श्रीर इसी कारण से हिंदूधर्म के भिन्न-भिन्न पंथों का संगठन करने के प्रयत्न भी होने लगे थे। वौद्धां के भगवान् बुद्ध को लोग श्रीकृष्ण का नया नवाँ श्रवतार समक्तने लगे थे। राच्स तथा श्रवतार घीर-धीरे चुद्ध-समान निष्क्रिय इस्तों की सेवता-मूर्तियों में हो रहा था। ऐसी संक्रमणावस्था में महाराष्ट्र की दिन्त्ण सीमा पर एक नया ही भिन्त-स्थान, एक नए ही देव के नाम से स्थापित हुआ। इस स्थान ने श्राज लगभग हज़ार वर्ष तक महाराष्ट्र के भावुक लोगों को श्राकर्षित किया है। भिन्न-भिन्न जाति के भक्त श्रपनी-श्रपनी जाति का श्रिभमान छोड़, केवल भगवत्येम में मगन हो कर यहाँ नाचे हैं, नाचते हैं, श्रीर नाचते रहेंगे। बहुत क्या, पुरागों में विग्न वैकुंठ को स्वर्ग ते इन भगवद्भक्तों ने धरातल पर इसी स्थान के रूप में खींच लिया।

इस स्थान का नाम पंढरी या पंढरपुर, श्रीर जिस देवता का यहां जय-जयकार हुआ, उस देवता का नाम विष्टल । यह संस्कृत शब्द नहीं है। इसी से इस देवता का नावीन्य प्रतीत होता है। विद्वल शब्द का अर्थ है 'ईंट पर खड़ा'। इस नाग के पड़ने का कारण यों वताया जाता है। पुंडलीक या पुंडरीक नाम का एक वहा मानृ पितृ-भक्त ब्राह्मरण भीमा नदी के तीर पर रहता था। उस की इस मातृ-पितृ-भिक्त से प्रसन्न हो कर भगवान् श्रीकृष्ण मधुरा से उस के यहाँ अपना दर्शन देने के लिए पधारे। पर पुंडलीक को इस की परवाह क्या ? वह अपने माता-पिता की सेवा करने में ही आमक्त था। जय उस से कहा गया कि 'भगवान तुमे दर्शन देने आए है', तब उस ने पास पड़ी हुई एक ईंट उठाई श्रीर भगवान् की श्रीर फेंक कर कहा-- भहाराज, कृपा कर इस ईंट पर विधाम कीजिए। में माता-पिता की सेवा कर रहा हूँ। यह खतम होते ही आप का पूजन और सत्कार करूँगा।' उस की इस मातृ-पितृ-भिक्त से तथा शुद्ध भाव से आश्चर्य-चिकत हो, मगवान् श्रीकृष्ण अपन दोनों पैर जोड़ कर ईंट पर खड़े हुए और कमर पर दोनों हाथ धर उस की स्रोर ताकते रहे । विटल नाम का यही कारण है, ख्रीर वही 'खड़ा इँट पर हाथ कमर पर' विटल-मूर्ति का स्वरूत है। पुंडरीक की भिक्त से इस प्रकार विष्टल का नया ध्रवतार हुआ। इस स्थान पर भीमा नदी का प्रवाह चंद्रमा की कौर-सा कमानदार होने के कारण उस का नाम चंद्रभागा पड़ा ग्रीर उस स्थान पर जो गांव वसा, उसे लोग पुंडरीकपुर कहने लगे। पंदरपुर या पंदरी रस पुंडरीकपुर का प्राकृत रूप है।

यहुत ही थोड़े दिनों में इस स्थान की कीर्नि दूर-दूर तक फैलने लगी। विद्यत-दर्शन के लिए लोग प्रति एकादशी की एकत्र होने लगे। बंधे पर पनाका, हाथ में माँमा धौर सुख से विद्यत-विद्यत यह नामधीप, इस प्रकार खान कर छाजद छीर कार्तिक सुदी एकादशी के दिन दूर-दूर से भक्त लोग छाने लगे। इस प्रकार विद्यत-दर्शन के लिए पंदरपुर छाना 'वारी' के। नाम से प्रसिद्ध हुछा धौर इन 'वारवरी' छर्थान् वारी करनेवाले लोगों का एक श्रलग ही पंथ वन गया।

इस विष्टल-भिनत के संप्रदाय का श्रीज्ञानेश्वर महाराज के कारण वड़ा महत्व प्राप्त हुआ । श्रीज्ञानेश्वर महाराज एक वड़े भारी विद्वान् साधु-पुरुष थे । इन के गुरु इन के ही बढ़े भाई निवृत्तिनाथ थे। यद्यपि निवृत्तिनाथ को गाहनीनाथ के द्वारा नाथ-संप्रदाय की दीना प्राप्त हुई थी, तथापि नाथपंथी योग की अपेना ज्ञानेश्वर ने भगवद्भक्ति का ही श्रिधिक विस्तार किया। श्राप ने पंद्रह वर्ष की अवस्था में श्रीमद्भगवद्गीता पर एक बड़ी विस्तृत ग्रीर विद्वतापूर्ण भाववोधिनी नामक मराठी टीका लिख डाली । शानेश्वरी नाम से यही टीका बड़ी प्रसिद्ध है। मराठी भाषा के सर्वमान्य आद्यग्रंथ का मान इसी ग्रंथ को है ग्रीर वारकरी-पंप का तो यह मुख्य अंथ ही माना गया है। इस अंथ में भगवद्भवित को योग या ज्ञान से ग्राधिक महत्व का वतलाया गया है। कर्म की तो इस में ग्राच्छी ही भगल उड़ाई है, श्रीर उसी के साथ-साथ कर्मठ बाहागों की । इस का एक कारण यह था कि श्रीशानेश्वरजी को कर्मठ बाहागाँ द्वारा बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। शानेश्वर के पिता विष्ठल पंत श्रपनी तरुण श्रयस्था में संतति उत्पन्न करने के पहले ही श्रपनी पत्नी का त्याग फर संन्यास-दीज्ञा ले चुके थे। पश्चात् श्रपने गुरु की श्राशानुसार उन्हों ने फिर से रहस्याश्रम में प्रवेश किया । इस हितीय प्रवेश के बाद उन्हें निवृत्ति, ज्ञानेश्वर ग्रीर सोपान नाम के तीन पुत्र श्रीर मुक्तावाई नाम की कन्या हुई। इस रीति से संन्यासी के पुत्र होने के फारण ये चारों जाति-यहिण्कृत ये। इसी श्रापमान के कारण श्रीज्ञानेश्वर जी का चित्त भिक्त-मार्ग की श्रोर मुका। उन्हों ने श्रपनी समर्थ-वाणी से प्रतिपादन किया कि ईश्वर-प्राप्ति फे लिए बासगों की खावश्यकता नहीं है, हर एक मनुष्य को ईश्वर की उपासना करने का एक-सा एक है, श्रीर सप्रेम चित्त से यदि ईश्वर-भिवत की जावे, तो विना ब्राह्मणों की मिफ़ारिश के किसी भी मनुष्य को मिवत मिल सकती है। श्रीज्ञानेश्वर केवल इकीस वर्ष की श्रयस्या में ही समाधित्य हुए। इन का समाधि-काल ई॰ १२६६ है। इन की समाधि शाकंदी नामक गाँव में है।

मिला । नामदेव जी के पिता दामारोटी जाति के दर्जा थे। इन्हें बहुत दिन तक पुत्ररन न हुआ। इन की की प्रयांत् नामदेव जी की पिता दामारोटी जाति के दर्जा थे। इन्हें बहुत दिन तक पुत्ररन न हुआ। इन की की प्रयांत् नामदेव जी की माता गोणाई ने पंदरपुर के श्रीविद्यल को ख़्य मनाया और श्रीविद्यल की कृपा से उसे पुत्र हुआ। इसी का नाम नामदेव था। अपनी जवानी में एहर्थी करते हुए नामदेव जी के। भाई-चंदों ने ख़्य फँसाया। आखिर संसार-दुःखों से पस्त हो इन का चित्त ईश्वर की तरफ मुका और वे हमेशा साधु-संतों के सहवास में रहने लगे। धीरे-धीरे ईश्वर-मित में इन का चित्त रँगने लगा। अंत में जानेश्वर के छोटे भाई सोतनदेव के विकोबा खेचर नाम के शिष्य से नामदेव जी ने उपदेश अहंग किया। इन्हीं गुरु के पास इन्हों ने अभंग नामक नराठी छंद की रचना सोखी और इसी छंद में रचना कर नामदेव भजन-कार्तन करने लगे। इस भजन-रंग में आप ऐसे रँग जाते कि आप के। खाने-पीने की भी मुध-बुध न रहती थी। घर में, बाहर, उठते-वैठते, सदा-सर्वदा

श्राप की वाणी से श्रमंगों का प्रवाह एक-सा निकलता रहता। परिणाम यह हुश्रा कि नामदेवजी के घर के सभी लोग श्रमंग रचने लगे। पिता दामाशेटी, माता गोणाई, स्त्री राजाई; नारा, महादा, गोंदा श्रीर विठा नाम के चार पुत्र तथा उन की लाडाई, गोडाई, येसाई श्रीर साखराई नाम की चार स्त्रियाँ, लड़की सिंवाई श्रीर विहन श्राऊवाई ही नहीं; किंतु उन के घर में काम करनेवाली दासी जनावाई भी ईश्वर-मिक्त पर श्रमंग रचने लगी। कहा जाता है कि इन सबों ने मिल कर ६६ लाख श्रमंग रचे। तास्तर्य यह कि इन की श्रमंग-रचना बहुत बड़ी थी। नामदेवजी की भिक्त का श्रीर इन की किवता का नाम बड़ी दूर-दूर तक फैला। श्रीज्ञानेश्वर के साथ इन्हों ने बड़ी हूर-दूर की तीर्थ वाह्य में भी श्राप के कुछ श्रमंग पद वर्तमान हैं। यह भक्तराज श्रस्ती वर्ष तक इस दुनिया में रहे श्रीर पंदरपुर की तथा विडल-भिक्त की महिमा खूब बढ़ा कर ई० १३०० में दिवंगत हुए।

ज्ञानेश्वर ख्रीर नामदेव के समय में मानों महाराष्ट्र में संतों की फ़सल सी ख्राई थी। हर एक जाति का एक न एक संत था ही। कुम्हारों में गोवा श्रौर राका, मात्तियों में सांवता सुनारों में नरहरि, तेलियों में जोगा, चूड़ी बनानेवालों में शामा नाम के साधु प्रसिद्ध थे। वेश्यात्रों में भी कान्होपात्रा नामक एक भक्त स्त्री थी। ग्रौर तो क्या यिल्कुल नीच काम फरनेवाले श्रौर श्रस्ट्रिय समभे जानेवाले महार जाति के लोगों में भी वंका श्रीर चेाला नाम के दो साधु विद्यमान थे। इन में से कई ज्ञानेश्वर नामदेव के साथ तीर्थ-यात्रा में भी शामिल थे। इस तरह महाराष्ट्रीय संतों की कीर्ति भारत भर में फैल रही थी। इन साधु-पुरुपों ने देश भर में प्रेम की वृष्टि की श्रीर इस श्रमृत-वर्षा से सब प्रकार का भेदभाव नष्ट हो कर महाराष्ट्र भर में प्रेम-भाव फैल गया । इन साधु-संतों में एक विशेषता यह भी कि ये कभी भीख नहीं माँगते थे। श्रपने-श्रपने काम करना श्रीर श्रासाट श्रीर कार्तिक की एकादर्शा की पंदरपुर में एकत्र होना, इन का कार्य-क्रम था। श्रापस में जात-पांत भूल कर पेर पड़ना, गले लगना, एक दूसरे की कविता लिखना और गाना और उब मिल कर एक दिल से श्रीनिष्टल का भजन करना, यही इन का धर्म था। चंद्रभागा के तट की रेती में देह-भाव भूल कर विष्टल की गर्जना करना और उसी प्रेम में आनंद से नाचना यही इन का ब्रत था। इन का छाच-रण श्रत्यंत शुद्ध रहने के कारण तत्कालीन समाज पर इन का यड़ा श्रसर पड़ता था। जाति-भेद तोड़ने का प्रकट श्रीर खुल्लम-खुल्ला उपदेश ये कभी नहीं देते थे; परंतु इन के रात्विक श्राचरण में भेद-भाव को स्थान ही नथा। भेद नहीं श्रभेद हस्रा है, राम भरा जग रारा' यह उन की कल्पना थी। ईश्वर-भिनत का जो भूखा है, वह जात-पाँन नहीं देखता, जिस का जैसा भाव हो उस को दैसा ही मिलता है, यही इन का मुख्य उपदेश था। इन सप फारणों से उस समय महाराष्ट्र भर में भक्ति और प्रेम का साम्राज्य हो रहा था।

परंतु मुसलमान लोगों का छाक्रमण नर्मदा के दिल्ए में बद्ने ही यह स्थिति वदलने लगी। देवगिरि के जिस यादव-कुल के राज्य में महाराष्ट्र भाषा नथा भगवद्गीन की एक-सी वृद्धि होती थी उस में यादवों का राज्य नष्ट होते ही बड़ा भारी खंड पड़ा। देवगिरि में सुसलगानी छमल जम गया छोर उसी के साथ महाराष्ट्र के हुरे दिन छाए। दिवृन्कता

श्रिकाधिक दिल्ला का जाने लगी। महाराष्ट्र से भाग कर हिंदू लोगकर्नाटंक की शरण लेने लगे। इसी दशा में पंदरपुर का नाम सुन कर्नाटक के अनागोदी नामक खान का राजा श्रीविष्टल के दर्शन को आया और पंदरपुर के देवता पर मोहित हो श्रीविष्टल मूर्ति को अपनी राजधानी में ले गया। भगवान् के चले जाते ही वारकरी लोगों की संख्या कम होने लगी और पंदरपुर का महत्व घटने लगा। महाराष्ट्रीय भक्तिपंथ पर यह बड़ा ही संकट आया था। पेटण गाँव के भानुदास नामक भगवद्भक्त ने महाराष्ट्र को इस संकट से उनारा। यह अनागोदी गया और राजा के यहाँ से चतुरता-पूर्वक श्रीविष्टल की मूर्ति को वापस ले आया। पंदरपुर में फिर उस मूर्ति की स्थापना हुई।

इसी भानुदास के वंश में एकनाथ नाम का एक महासाधु पुरुप उत्पन्न हुआ। एकनाथ के पिता सूर्यनारायण भानुदास के पीत्र थे। एकनाथ की माता का नाम किमणी था । बचपन में ही एकनाथ के माता-पिता का काल हो जाने के कारण उस का पालन-पोपण उस फे दादा चकपाणि ने ही किया । इस की बुद्धि बड़ी तीव थी । विद्याभ्यास पूरा करने पर यह देवगिरि गया । यहाँ के सुवेदार जनार्दन पंत प्रसिद्ध भगद्भक्त थे । मुसलमानों की सेवा में रह कर भी जिन सत्पुरुषों ने श्रपने धर्म तथा भाषा की रचा भलीभाँति की थी, उन में से ही जनार्दन पंत एक थे। दो मालिकों की सेवा एक ही सेवक को करना बड़ा कठिन है। पर जनार्दन पंत ग्रापने मुसलमान मालिक तथा सर्वेश दत्तात्रेय दोनों की सेवा बड़ी चतुरता से करते थे। इन्हों ने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का श्रध्ययन बड़े परिश्रम से किया था। एकनाथ ने इन से उपदेश लिया। शिष्य की ग्रसाधारण बुद्धि देख जनार्दन पंत ने एकनाथ को मराठी में ग्रंथ-रचना करने की खाजा दी। एकनाथ मराठी ख्रीर फ़ारसी दोनों भाषा में निपुण थे। इन के गद्य ग्रंथों में फ़ारसी के छनेक शब्द पाए जाते हैं। इन की ग्रंथ-रचना में श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध पर लिखी हुई टीका बहुत प्रसिद्ध है। इस टीका-लेखन का पैठण में छारंभ हुछा छोर तीर्थ-यात्रा करते-करते ही एकनाथ ने इस का बहुत-सा भाग लिख कर टीका काशीपुरी में पूरी की। यह अंथ पूरा होते ही इन की असिद्धि काशी के पंडितों में खुय हुई श्रीर तय ते श्राज तक महाराष्ट्र भाषा में यह ग्रंथ बहुत माना जाता है। इस समय एकनाय की शासु केवल २५ वर्ष की थी। इन्हों ने बहुत से बंध लिखे। इन के बंधीं में श्रदेत-शान श्रीर भगवद्भक्ति का यहा सुंदर मिलाप देखने में श्राता है। इन का श्राचरण भी यहा शुद्ध श्रीर पवित्र था। भूतदया तो इन के नस-नस में भरी थी। इन्हों ने श्रितिश्हों को भी श्रपनाया और नितृ-श्राद्ध के तिए बनाई रसाई से क्युवित श्रंत्यजों का भी ब्राह्मणों के पहले जिमाया था । यह एक बार आकंदी गए और वहाँ पर महीनी तक अपनी हरिकथा से नोगों का इंरागुण सुनाते रहे। श्रीज्ञानेश्वर महाराज के समाधिकी सुरी हालत देख, इन्हों ने उस का जीए। द्वार किया। उसी समय इन्हों ने एक और भारी काम किया। जानेश्वरी का ध्ययम तो इन्हों ने जनार्दन पंत के पास किया ही था। उसी अंथ में कई लोगों द्वारा प्रयुक्त वहत से अपपाठ देख कर इन्हों ने शानेश्वरी का अत्यंत शुद्ध संस्करण तैयार किया। इस मकार श्रामी उपदेश-वार्ण से जड़ जीवों का तार कर औएकनाय जी महाराज श्रपनी दमावस्या के ⊏रवें वर्ष में ( ई॰ १५६६ ) फाल्गुण बदी छुट्टी के रोज़ समाविख हुए ।

एकनाथ की मृत्यु के समय महाराष्ट्र की स्थिति उदयोनमुख थी। श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने जिस समय महाराष्ट्र में भक्ति-मार्ग की स्थापना की, वह समय महाराष्ट्र के ग्रत्यंत ऋनुकृल था। उस समय रामदेवराय से यादव-वंशी न्यायी राजा थे। हेमाद्रि पंडित से शिल्पकला तथा लबु-लेखन-लिपि के प्रवर्तक विद्वान् मंत्री थे, वीपदेव से तीव्रण-बुद्धि पंडित थे, ज्ञानदेव से ज्ञानी ऋौर नामदेव ऐसे नाम-प्रेमी भगवद्भक्त थे ऋौर मुक्तावाई, जनावाई-सी भक्त-स्त्रियाँ भी विद्यमान थीं। इस के बाद तीन सदियाँ महाराष्ट्र में बुरी तरह से गुज़रीं। यवन लोगों का आक्रमण महाराष्ट्र भर में हो गया और राज-एता नाम को भी महाराष्ट्र में न रही। जिधर देखो उधर मुसलमानों का ग्रसर दिखाई देने लगा। पर किर भी यह असर सर्वदेशीय न था। राजकीय वातों में यद्यपि महाराष्ट्र अपना स्वत्व खी वैठा था, तथापि धार्मिक, सांमाजिक इत्यादि विषयों में उस ने ग्रपनी बात बड़ी हिफ़ाज़त से सँभाल रक्खी थी। बहमनी राज्य के दुकड़े होते ही मराठा वीर ब्रौर राजपुरुष श्रपनी राजकीय स्थिति को भी सँभालने लगे । मराठा लोगों का स्वाभिमान-दीपक विल्कुल कभी न बुभाः क्योंकि महाराष्ट्र-संतों द्वारा इस में हमेशा स्नेह डाला ही जाता था। ज्ञानेश्वर, नामदेव प्रभृति संतों ने हिंदूधर्म के जिस उदार नए स्वरूप का उपदेश किया था, उसी के कारण मुसलमान लोगों के अमल में भी हिंदूधमें जड़ पकड़ रहा था। वीच के प्रति-कूल काल में जो साधु-संत हुए, उन्हीं के उपदेशामृत से महाराष्ट्र ऋपने विरोधकों से टकर लेता रहा । मुसलमानी अमल के नीचे रहते हुए भी ये साधु-संत महाराष्ट्र भाषा की वृद्धि करते रहे श्रीर श्रपने श्रमिनव महाराष्ट्र-धर्म की ध्वजा फहराते रहे। यवन राजाश्री के श्रधीन रह कर भी दामाजी पंत ऐसे वेदर के सत्पुरुप ने अकाल के समय वादशाही कोठों का अनाज लुटवा दिया श्रौर श्रपनी जान भी जें।खिम में डाल कर हज़ारों ग़रीयों के प्राण् यचाए। जनार्दन पंत ने भी ऋपनी तपस्या से बड़ा भारी काम किया। एकनाथ ने जिस ईर्यर-भिक्त का उपदेश किया, उस उपदेश से तो भिन्न-भिन्न देवतात्रों की उपासना करनेवाले भी एक ही भक्ति-मार्ग के अनुयायी कहलाने लगे। सप्तश्रंगी पर शक्ति की उपासना करने वाले अंबकराय, चिंचवड़ में गजानन की भक्ति करनेवाले मोरया गोसाई, शिंगणापुर के शिवभक्त महालिंगदास इत्यादि लोगों को एकत्र संगठित करने का काम श्रीएकनाथ की ही प्रासादिक वाणी से हुआ । सारांश यह कि सत्रहवीं सदी के आरंभ में इन पूर्वीक महानुभावी से भी बढ़े-चढ़े विभृतियों के अवतार की महाराष्ट्र अपेक्षा कर रहा था।

इसी अवस्था में महाराष्ट्र के अच्छे दिन दिखलानेवाले महात्माओं का उत्म हुआ। श्रीरकनाथ जी के समाधिस्थ होने के पश्चात् नौ वर्ष से ही तुकाराम और रामदान रन दो भगवद्भक्तों का अवतार हुआ। ये दोनों भगवद्भक्त उन्नीत वर्ष के भी न हुए ये कि महाराष्ट्रधर्म-संस्थापक, गोबाह्मण-प्रतिपालक श्रीशिवाजी महाराज रायगढ़ पर अवर्तार हुए। तुकाराम, रामदास और शिवाजी महाराष्ट्र का उदार करनेवाले तीन महापुष्प है। श्रीशिवाजी महाराज ने अपनी उज्ज्वल देशभक्ति ने और अनुपम वीरता ने महाराष्ट्र की पराधीनता से खुड़ाया। श्रीतमर्थ रामदास स्वामी जी ने धर्म और राजनीति का बड़ा ही मध्र मिलन पर के भगवद्भक्तों को वीर और वीरों को भगवद्भक्त बनाया और श्रीदकाराम

महाराज ने समाज के नीचे से नीचे लोगों को भी उन्नत कर संपूर्ण देश की स्वीगीण उन्नति की। हानेर्वर ने जिस वर्ष की स्थापना की, नामदेव ने जिसे बढ़ाया, एकनाथ ने जिसे उन्नत किया, उसी भिक्तिर महाराष्ट्र-वर्ष की श्रीतुकाराम महाराज ने अर्युच सीमा को पहुँचाया। इस भगवन्नक की अभगवा बाली महाराष्ट्र में केवल उस समय ही नहीं गूँज उठी, परंतु जब तक महाराष्ट्र भाषा-भाषी एक भी मनुष्य विद्यमान है, तब तक गूँजिती रहेगी। संस्कृत-डी प्रगत्म भाषा में प्रसुता प्राप्त किए पंडित, अंगरेज़ी-सी उपसुक्त परकीय भाषाएँ पढ़ कर अपनी अल्जित वक्तृता में लोगों की मुख करनेवाले बाग्मी विद्वान, सावारण जान प्राप्त कर अपनी जीविका चलानेवाले सामान्य जन, इस से ले कर पुस्तकी जान में पूर्णत्या यंचित केवल लँगोटी पहिननेवाले 'काँच कमलिया, हाथ में एक इस्पार रखनेवाले समाज के आधारमृत अन्त लोगों तक एक भी मनुष्य महाराष्ट्र में ऐसा न मिलेगा, जिस के मुख में श्रीतुकाराम महाराज की अभंगत्य बाणी का कुछ न कुछ अंग वास न करना हो। इन्हीं दिव्य महाराम का जीवन-वृत्तांत और उन का दिया हुआ दिव्य मंदेश नागरी भाषा-कोविद विद्यानों पर विदित करने के हेतु यह अंग लिखा जाता है।

#### हितीय परिन्होंह

#### तुकाराम का जन्म

शीतुकाराम महाराज का जन्म ई० १६० में देहू गाँव में हुआ। यह गाँय हें द्रायणी नदी के तर पर वसा है। इसी नदी पर आकंदी गाँव है जहाँ श्रीजानेश्वर महाराज समावित्थ हुए थे। देहू, आकंदी गाँवों के पास ने यहते-वहते यह इंद्रायणी आगं जा कर भीमा नदी से निलती है जिस के तर पर पंदरपुर है। जिस प्रकार पंदरपुर पुंडलीक के, आपंदी ज्ञानेश्वर के, गोदावरी-तर पर का पैठण एकनाथ के, उसी प्रकार देहू तुकारम के कारण प्रतिद्ध हुआ। आज महाराष्ट्र के प्रतिद्ध पवित्र स्थानों में यह एक सममा जाता है, और चैत वदी दूज से ले कर पाँच दिन वहाँ हज़ारों भाषिक तुकारमंजी दी निधन तिथि मनाने के लिए जाते हैं। यंवई से पृना आते हुए घाट चटने के बाद लोणावला नामक स्टेशन पड़ता है। इसी के पास हंद्रावणी का उद्गम-स्थान है। आगे चल कर तलेगांव के बाद रोलारवाड़ी स्टेशन लगता है, जहाँ ने देह केवल तीन गीत है। देह गाँव के चारों और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पहाड़ हैं। पश्चिम ही छोर दो मीत पर मोननाथ नाम स्टेशन पड़ा की तरफ़ छः भील पर गोराडा और उत्तर वो आट मीन पर माननाथ नाम

के पहाड़ हैं। इंद्रायणी पूरव की ख्रोर बहती जाती है, पर देहू के पास काशी जी की गंगा सी वह उत्तरवाहिनी हो जाती है। पंदरपुर में श्रीविद्धल ईंट पर श्रकेले ही खड़े हैं। वहाँ उन के पास रखुमाई की मूर्ति नहीं। रखुमा माता का मंदिर वहाँ निराला है। पर देहू में विद्वल ग्रीर रखुमा बाई।की मूर्तियाँ पास-पास ही विराज रही हैं। ये मूर्तियाँ तुकाराम महा-राज के ब्राठवें पूर्वजिश्वंभर बाबाजी के हाथ से स्थापित हुई हैं। मंदिर उत्तराभिमुख है। सामने गरुड़ जी हैं। हनूमान भी पास में हैं। पूर्व की ख्रोर विवराज विनायक हैं छौर एक भैरवनाथ का भी स्थान है। दिच्छा में हरेश्वर का मंदिर, उस के पीछे बलालवन ग्रीर वहाँ पर अिद्धेश्वर का देवालय श्रीर उसी के पास श्रीलच्मीनारायण के ऐसे दो देवालय श्रीर हैं। ये सब देव-स्थान तुकाराम के जन्म से पूर्व के ही हैं। तुकाराम के एक श्रभंग में इन सवों का इसी प्रकार से वर्णन है। तुकाराम के कारण देहू प्रसिद्ध हो जाने पर नदी के तीर पर एक पुंडलीक का भी मंदिर ग्रब बन गया है। इंद्रायणी यहाँ से मील डेढ़ मील तक बड़ी गहरी है। इसी स्थान पर तुकाराम अर्कले आ कर ईश्वर-भजन करने बैठते थे। जब तुकाराम की हस्तलिखित कवितात्रों के काग़ज़ इंद्रायणी में डुबोए गए, तब यहीं नदी के किनारे एक वड़ी शिला पर तुकाराम तेरह दिन तक मुख में पानी की चूँद भी न डाले पड़े रहे थे। इसी शिला पर उन्हें ईश्वर का साचात्कार हुआ था और उन की कविता के डवाए हुए बस्ते तेरहवें दिन नदी में फूल कर तैरने लगे थे। भगवान् बुद्ध के चरित्र में जिस बोधि-वृत्त के नीचे उन्हें निर्वाण-ज्ञान प्राप्त हुआ, उस का जो महत्व है, तुकाराम के चरित्र में इस शिला का भी वही महत्व है। तुकाराम के भक्तों द्वारा यह शिला अब देहू के विष्टल मंदिर में लाई गई है श्रौर तुकाराम की ज्येष्ठ पत्नी के नाम से तुलसी जी वृ दावन मंदिर में है, उसी के पास वह अब रक्खी गई है। मंदिर के पश्चिम में तुकाराम का मकान है। जिस कमरे में तुकाराम का जन्म हुन्ना वहाँ त्रव भक्तों ने एक नई विद्वल-मूर्ति की स्थापना की है। इस वर्णन से पाठक श्रपनी दृष्टि के सामने देह का चित्र खींच सकेंगे ।

देहू गाँव की वस्ती प्रायः मराठा कुनवी लोगों की है। ये लोग जाति के शृद्ध होते हैं। इन में से बहुतेरे खेती बारी करते हैं। पर कुछ थोड़े व्यापार भी करते हैं। महाराष्ट्र के इन छोटे-छोटे गाँवों में कुछ-कुछ काम वंश-परंपरा से चलते हैं। इन्हीं कामों में से महाजन का एक काम है। बाज़ार में वेचनेवाले श्रीर खरीदनेवाले दोनों से महाजन का संबंध श्राता है। वेचनेवाले के पास माल या खरीदनेवाले के पास रुपया काफ़ी न ही, तो इस महाजन की ज़मानत पर व्यवहार किया जाता है श्रीर दोनों श्रीर से इसे नियमित फ़ी सदी कमीशन मिलता है। देहू गाँव की महाजनी तुकाराम के कुल में थी। इस के सिवाय तुकाराम के पूर्व जों की कुछ खेती-बारी, एक-दो बाड़े श्रीर थोड़ी-सी साहूकारी भी थी। थोड़ा-सा व्यापार भी इन के यहाँ होता था। सारांश तुकाराम का कुल देहू के प्रतिष्ठित लोगों में माना जाता था। ब्राह्मण-जाति के न होने के कारण इन्हें यद्यपि वेदाप्ययन का श्रिधकार न था, तथापि पुराणादि ग्रंथों का ज्ञान तथा महाराष्ट्र भर में उस समय की प्रचलित विहल-भक्ति श्रीर पंढरपुर की वारी इस कुल में चली श्राई थी।

श्रीविद्यल या पांडुरंग की सेवा को तुकाराम महाराज अपने पूर्वजों की वतनदारी कहते हैं और यद्यपि पूर्वजों के दूसरे वतन श्रीतुकाराम महाराज ने न चलाए तथापि इस विद्यल-भक्ति के वतन को पूर्णतया चला कर आप ने यह वतनदारी चरम-सीमा को पहुँचा दी।

श्रीविष्टल की यह वतनदारी करनेवाले इस कुल की जात यी शुद्ध-कुनवी, पंधा था वनिए का, उपनाम था आँवले और कुलनाम था मोरे। इस कुल में विश्वंभर वावा नामक एक प्रजिद्ध पुरुष हो गए थे। इन के पिता का देहांत बचपन में होने के कारण इन का पालन इन की माता ने ही किया । यथासमय विश्वंभर वावा का न्याह हुन्ना । इन की पत्नी का नाम आमावाई था । विश्वंभर बाबा की छोटी-सी दूकान थी । विष्टल-भक्ति सत्यता-पूर्वंक न्यापार, त्रातिथि-सत्कार इत्यादि सद्गुणों से विश्वंभर वावा सब देह वासियों को बड़े प्रिय थे। पर कई साल तक बाबा ने पंदरपुर की वरी न की थी। उन दिनों वारी को जाना श्राज का सा सुलभ न था। खास कर न्यापारी श्रीर पैसे वालों को चोर, लुटेरे तथा डाकु आर्थों का बड़ा डर था। साना लकड़ी में बाँध काशी से रामेश्वर जाने के आज के से वे दिन नहीं थे। केवल फ़र्क़ इतना ही था कि ज्ञाज कल हमारे पास सोना ही बाँधने के लिए नहीं है और उस समय सोने की कमी न थी। खास कर मुसलमानों का उन दिनों यड़ा डर रहता था। मुसलमान सिपाही हिंदुत्रों को बरावर लूटा करते थे श्रीर मीक़ा पा कर हिंदू भी उस का बदला लेने की ताक में रहते थे। ऐसे दिनों में यदि बहत दिनों तक बाबा पंदरपुर न गए तो कोई श्रचरज की बात न थी। पर उन की माता उन्हें बराबर पंदरपुर जाने के तिए कहतीं। श्रंत में बाबा ने एक कार्तिकी एकादशी को पंदरपुर जाने की ठानी । श्रपने गाँव के भाविक लोगों को साथ लिया श्रौर 'विष्टल, विष्टल, जय जय विठीवा रखु माई, जय ज्ञानेश्वरी माडली' इत्यादि भजन करते-करते याया पंदरपुर गए। यहाँ पहुँचते ही भक्तों का ठाट देख कर वावा के छानंद का ठिकाना न रहा । चंद्रभागा के पवित्र जल में स्नान कर, गोपीचंदन का टीका जमा, तुलसी के मिण्यों की माला गले में पहने हुए हज़ारों वारकरी लोगों की 'पुंडलीक वरदा हिर विद्वल' की गर्जना सुन याया का शरीर पुजकित हो गया । मंदिर में जा कर 'टोनी तिर पर, श्रवीर तन पर, तुलसी की माला गले पड़ी, विडल की मूरती खड़ी' देख कर बाबा के आँखों में आधु छा गए और थोड़ी देर उस विष्टल-मूर्त्ति के पैरों पर माधा रख कर बाबा सुध-बुध भूल गए । विश्वंभर बादा चार दिन पंदरपुर रहे श्रीर पृर्णिमा के दिन जो दही-हाँड़ी का उन्तव होता है, वह देख कर घर श्राने के निकले । पंढरपुर छोड़ने से वाबा को बड़ा दुःख हुन्ना ग्रीर 'पुनरागमनाय च' दा निरचय फर के बाबा घर पहुँचे। माता ते सब हाल कह सुनाया और साथ ही हर एकादर्शी के पंदरपुर जाने का श्रपना इट् निश्चय भी निवेदन किया । माता ने बहुत समस्त्रपा पर याया का निश्चय देख वेचारी चुप हो रही। विश्वंभर वादा हर एकादशी के पंदरपुर जाने लगे। बाबा ने ब्राट महीने में १६ वारियाँ कीं। ब्राने-जाने के ब्राट दिन झीर पंटरपुर में रहने के दो दिन जाने पर धर-गिरस्ती के काम देखने को हर पखवार में बाबा को छेवल चार-गाँच दिन रहने लगे। धंवे दा नुकतान होने लगा। लोग भली-हुरी हुनाने लगे। एपर चीमाला भी छा पहुँचा था। इन तब कारणों से दादा का दिल दुदिये में पहा। पर

वाबा की श्रनन्य भक्ति देखं श्रीविद्धल ने स्वप्न में श्रा कर वाबा को हपांत दिया कि 'में तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। श्रव तुम पंदरपुर श्राने का कप्ट न उठाशो। तुम्हारे बदले में ही रखुमाई के साथ तुम्हारे घर श्राता हूँ। मुक्ते गाँव बाहर के बन में से ले श्राश्रो।' विश्वंभर बाबा बड़े श्रानंदित हुए। स्वप्न में कहे श्रनुसार वाबा लोगों का ले कर बन में गए। वहाँ एक स्थान पर सुगंधि फूल, श्रवीर, तुलसी पड़ी हुई देख बावा ने वहाँ खोदा तो विद्यल श्रीर रखुमाई की सुंदर मूर्तियाँ मिलीं। वाबा ने श्रपने घर के पास ही इंद्रायणी-तट पर मंदिर बनवाया श्रीर बड़े समारोह के साथ इन मूर्तियों की उस मंदिर में स्थापना की। श्रव वाबा के पंदरपुर की वारी करने का कारण नहीं रहा। बाबा के लिए देहू ही पंदरपुर बन गया।

विश्वंभर बाबा की संगति से ब्रामाबाई का भी चित्त विष्टल-भिन्त में ब्रासवत था। परंतु बाबा के हरि श्रीर मुकुंद दोनों पुत्र वाबा-से सात्विक तथा श्रल्प-संतुष्ट न थे। उन की सांसारिक उच त्राकांचात्रों के लिए देहू-सा छोटा गाँव पूरा न पड़ता था। उस समय दिच्छा में विजयनगर का हिंदू-राज्य स्थापित हो चुका था और उस का बोलवाला महाराष्ट्र में भी सुनाई देता था। श्रंपने भाग्य की परीक्षा लेने के लिए, विश्वंभर वाबा के पश्चात् हरि श्रौर मुकुंद दोनों घर छोड़ विजयनगर पहुँचे श्रीर चात्रवृत्ति से फ़ीज में नौकरी कर के रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हों ने अपनी स्त्रियों तथा माता को भी वहीं बुला लिया। आमाबाई का मन चल-विचल होने लगा। एक तरफ़ पुत्र-प्रेप स्रौर दूसरी तरफ़ विद्वल-भक्ति। घर छोड़े तो विद्वल की पूजा-अर्चा कैसे हो, और देह का घर न छोड़े तो पुत्रों का संसार कैसे सँमले। इस क्तगड़े में पुत्र-प्रेम की जीत हुई श्रीर श्रामाबाई विडल-पूजा का कुछ प्रवंध कर विजयनगर गई। पर उस का चित्त एक-सा देहू में विद्वल-मूर्त्ति के पास था। उस का मन उसे टोकता रहता था कि जो कुछ किया वह भला न किया। चित्त में एक-सा यही विचार श्राता था। एक रात उसे स्वप्न हुशा कि लड़ाई में उस के दोनों पुत्र मारे गए। उस ने लड़कों को सपना सुनाया और उन्हें नौकरी छोड़ देहू चलने के लिए कहा । पर धन मान के पीछे पड़े हुए तरुण पुत्र बेचारी माता की बात कैसे मानें ? नौकरी छोड़ देह में जा कर फिर नमक मिरची बेचने के वे तैयार न थे। अ्रंत में माता का स्वप्न ही सच निकला। बहमनी सुलतान फ़ीरोज ने विजयनगर पर चढ़ाई की और उसी लड़ाई में हरि और सुकंद दोनों काम श्राए । मुकुंद की स्त्री ने पति के साथ सहगमन किया । हरि की स्त्री गर्भवती होने के कारण वैसा न कर सकी ऋौर सास के साथ देहू लौटी। वृद्धा श्रामाबाई ने संसार छोड़ विद्वल की सेवा में ही मन लगाया। हिर की स्त्री के। प्रस्ती के लिए उस के मायके भेज दिया। वहीं उसे पुत्र हुआ। आमाबाई की इच्छानुसार लड़के का नाम िहल रखा गया। पर ग्रामाबाई को पोते का मुख देखने का सीभाग्य न मिला। विद्वल छोटा ही या कि श्चामावाई बीमार पड़ी। विद्वल की माँ को ख़बर पहुँचाई गई। वह वेचारी गोद में बचा ले दौड़ती श्राई पर यह दोनों के देहू पहुँचने के पहले ही श्रामाबाई के प्राण-पखेरू उड़ गए थे।

विद्वल की माँ श्रापने सब दुःखों का कारण एक ही समक्तती थी। वह था विद्वल-भक्ति कें। छोड़ देना। उस की भोली भावना यह हो चुकी थी यदि उस का पित श्रीर देवर श्रपने घर पधारे हुए विठोवा का त्याग न करते, तो यह संकट-परंपरा उन पर न श्राती। उस के सास ने जो सपना देखा था, यह भी उसे ज्ञात था। उस के मन में यह बात पूरी-पूरी जम गई थी कि स्वप्न में प्रत्यक्त श्री बिहल ने आगामी संकट की सूचना दी थी, पर हम लोगों ने अज्ञानवरा उस की छोर दुर्लच्य किया और इसी लिए संकट-समुद्र में ह्य मरे। बिजयनगर से लौटने पर भी आमाबाई ने जो बिहल-सेवा की, उसी का फल इस बिहल-पुत्र के रूप में मुक्ते मिला है। अत्यव अब हमें सिवाय बिहल-सेवा के दूसरी शरण ही नहीं।

मुनीयतों से जो नसीहत द्यादमी सीखता है, उसे यह भुजाए भी नहीं भ्जता। विष्ठल के माँ की यह कलाना छौर उस की छाँखों के सामने उस कलानानुसार जो जीता-जाता उदाहरण था, इन का छातर के उल विष्ठल के ही मन पर नहीं, कितु विष्ठल के पुत्र पौतादि वंशा में के भी मन पर ख़्य पड़ा हुछा दिखाई देता है। तुकाराम की मृत्यु के परचात् उन के भाई कान्होवा ने जो विलाप के छमंग रचे हैं, उन में भी वे कहते हैं, "नाथ, हम लोगों पर संकट-परंपरा डाल, छाप हमें छपनी सेवा से छविचल रखते हो। छपने पूर्व में का जो हाल हम ने सुना है, वह इस का प्रत्यत्त उदाहरण है।" इस कारण से विष्ठल की माता ने छपने पुत्र को उन के बचपन ही से विष्ठल-सेवा का दूध विलाया। यह उस से हर प्रकार की विष्ठल-सेवा कराने लगी। चंदन विसना, फूल लाना, तुलसी की गाला गूँथना, भोग लगाना, छारती उतारना, भजन करना इत्यादि काम विल्कुल छोटेपन से ही विष्ठल करने लगा। पर विष्ठल को मातृ-मुख भी वहुत दिन न मिला। शिविष्ठल ने उस की मा को वैबुंठ में बुला लिया छोर देहू के मकान में विष्ठल लड़का छोर विष्ठल भगवान के विवाय छोर कोई न रहा।

यथा-काल विष्ठल बड़ा हुन्ना, उस का विवाह हुन्ना, यह संसार के धंधे में लगा। उसे प्रत्र भी हुन्ना, सब कुछ हुन्ना, पर उस का ध्यान संसार में न तम रका। ऐन जवानी में भी वह विरक्त ही बना रहा न्नीर उस का पुत्र पदाजी जैसे ही घर सँभालने योग्य हुन्ना तैने ही उस के गले में गृहस्थी बाँध वह पंटरपुर की वारियाँ करने लगा। न्नागे की तीन पीड़ियों में यही कम चला। पदाजी का शंकर, शंकर का कान्होबा न्नीर कान्होबा का पुत्र दोल्होता— ये सब भगवन्नक थे, वैश्य-बृत्ति करते हुए भी न्नास्त्य न दोलने का हन का नत या। पुत्र के संसार का भार सँभालने लायक होते ही संसार की धुरा उस के कंदों पर रख भगवन्नित करने के लिए पूर्णतया मुक्त होना यह मानों हन का कुलाचार ही हो चुना था। विहल के समय से न्नासाह कार्तिक की वारी हन के कुल में न चूनी। विहल, पदानी, मंतर न्नीर कान्होबा हन चारों का यही कम रहा। जन्म भर ये वारकरी वने रहे। इस न्नास्त्र पीद कुलाराम महाराज विहल-तेवा को न्नापनी दतनदानी दतलायें नो न्नास्त्र ही बना? रित्र के पास वरदान मांगते समय भी तुकाराम बहते हैं, "महाराज में तो पंदरपुर का पारवरी हूँ। मार्थना हननी ही है कि वह वारी नेरी कभी न चूनने पाते।"

यहाँ पर महाराष्ट्रीय दारकरी-यंथ के मुख्य-मुख्य विद्वांती के समझ तेना छानुचित न होगा । यह कहने की छावश्यकता ही। नहीं कि इस मार्ग का उपास्य देवता शिवहरू है। पैसे तो ये लोग सब देवताकों के मानते हैं पर समय पहने पर सब से केट शीवहरू के। ही मानते हैं। तुकाराम कहते हैं—"मेरा पंढरीराज बड़ा ज़बरदस्त है। वह सब देवों का भी देव हैं। वह जाखाई, जोखाई, मायराणी, प्लैसाबाई इत्यादि ( ग्रामीण ) देवताय्रों सा नहीं है। वह न तो मद्यमांसादि खानेवाली रंडी, चंडी, शक्ति-सा है, न रोट खानेवाले भैरव या खंडेराव-सा है। मुंजा वा, भेंसासुर तो उस के सामने के छीकरे हैं। मुँह काला हो उस वेताल फेताल का ! श्रीर तो क्या, लडुश्रा, मेादक, खानेवाले वड़े पेट के गणीवा से भी वह श्रेष्ट है। चित्त में धारण करने याग्य है तो केवल एक ही है श्रीर वह है रखुमाई का पति विद्यल ।" अवण, कीर्तन, नामस्मरण, पादसेवन, ग्रार्चन, वंदन, दास्य, सख्य श्रौर श्रात्मनिवेदन ये मक्ति के नौ प्रकार हैं। पहली दो प्रकार की भवितयों में ब्राह्मणों का वेद शास्त्राभिमान त्राड स्राता है। उन के सिद्धांतानुसार वेदमंत्र केवल उचारने का ही नहीं, किंतु सुनने का भी अधिकार सबों के। नहीं है। पादसेवन से सख्य तक की भिक्त रीतियों में ईश्वर मूर्ति का छूने का प्रश्न उठता है और छुत्राछूत के भूत से पछाड़े हुए लोग हर एक मूर्ति के। छूने का भी श्रिधिकार यचयावत् मनुष्य के। देने के लिए तैयार नहीं। इन सब बातों का विचार कर इस पंथ ने नामस्मरण पर ही क़ोर दिया श्रीर नवीं भिक्त जो श्रात्मनिवेदन ग्रर्थात ग्रात्म-समर्पण है उस का मुख्य साधन नामस्मरण ही बनाया । क्योंकि नाम लेने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं कर सकता। कम से कम वेद-शास्त्रों के अज्ञात विष्ठल नाम लेने का तो सबों के। एक-सा अधिकार है। इसी कारण ईश्वर के सामान्य नाम राम, कृष्ण, हरि इत्यादिकां की अपेद्धा इस पंथ में विद्वल नाम पर अधिक ज़ोर दिया जाता है। श्रीर यही कारण है कि पंदरपुरकी वारी का श्रासली श्रानंद श्रीविष्टल दर्शन की अपेता भी चंद्रभागा के बालुकायुक्त तीर पर सब संतों के साथ "विष्ठल रखुमाई, विठोबा रखुमाई" एक स्वर से कहने में ख्रीर एक ताल से नाचने में हैं। एका-दशी का उपवास और असाढ़ी कार्तिकी एकादशी का पंढरपुर की वारी, यह इस पंथ का वत है। मय श्रीर मांस का वर्जन इन का नियम श्रीर भीख न माँग कर श्रपना-श्रपना काम कर के उपजीविका करना इन का बाना । तुकाराम महाराज साफ़ कहते हैं-"भिचा माँगने के जिये कटेररा उठाना! त्राग लगे ऐसी जीविका के। ऐसे ब्राइमी की तो नारायण के। उंपेत्ना ही करनी चाहिए। दीन, बेचारे, बन कर दुनिया पर श्रपना भार डालना इस से बड़ा दुर्भाग्य कौन सा हो सकता है ? भीख मांगना तो एक ही बात ज़ाहिर करता है कि इस भिलमंगे का ईश्वर पर विश्वा । नहीं है । ईश्वर की भिक्त कर के दूसरे पर भार डालना ती एक प्रकार का व्यभिचार है।" भूत-मात्र में भगवान् समक्त कर शरीर से वाणी से या मन से भी किसी के। न दुखाना श्रीर सबों के। उपयुक्त हो कर जनता जनार्दन की सेवा करना इस मार्ग का ग्रंतिम ध्येय है। ग्रन्य मार्गों के समान ग्राज यह पंथ भी थोड़ा-बहुत थिगड़ गया है, पर जिस काल का वर्णन किया जाता है उस समय इस पंथ में स्य से अधिक पवित्रता वास करती थी।

ऐसे पिनत्र कुल में तुकाराम के पिता बोल्होवा का जन्म हुन्ना था। कान्होवा के संसार का काम सुपुर्द कर लेने के बाद बोल्होवा ने अपना काम बड़ी दत्त्वता से सँभाला। इन की पत्नी कनकाई पूने के पास के लोहगाँव में रहनेवाले माभे उपनामक कुल

में पैदा हुई थी। यह भी ग्रहकार्य में बड़ी चतुर थी। जब बोल्होबा के पिता कान्होबा का देहांत हुन्ना तब बोल्होबा विल्कुल तरुण ही थे। पिताजी ने यद्यपि घर के सब व्यवहार इन के सुपुर्द पहले ही किए थे, तथापि पिता के जीवित रहते सब व्यवहार करना एक वात थी त्र्रीर पिता की मृत्यु के वाद स्वतंत्रता-पूर्वक त्र्रपनी ही पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी पर काम चलाना दूसरी बात थी। पर वाल्होवा बड़े धीरज के पुरुप थे। इन्हों ने न केवल घर के ही सव कामकाज सँभाले, पर ऋासाढ़ कार्तिक की वारी भी पिता जी के पीछे उतनी तहग् श्रवस्था में भी संभाली। इसी समय इधर इन की माता का भी देहांत हो गया। सब घर का काज ही इन दो पति-पत्नियों पर ह्या पड़ा । पर दोनों एक-इसरे की धीरज देते थे । ठीक इसी समय ऋर्थान् सन १८७३ में श्रीएकनाथ महाराज ऋावंदी गाँव में समाधि का जीर्णोडार करने श्राए हुए थे। उन का कीर्तन वहां रोज़ होता था जो मुनने के लिए बड़े दूर-दूर से लोग जमा होते थे। देह गाँव छावदी से केवल पाँच कास दूरी पर है। इतने पास श्रीएकनाथ जी का कीत न है इस बात का पता लगते ही बोल्होबा भी कभी-कभी कीर्तन सुनने जाते श्रीर घर में श्रकेली रहना ठीक न समभ कर कनकाई भी इन के साथ जाती। नाथ जी से कीर्तन का प्रपंच-परमार्थ दोनों एक साथ साधने का सुंदर उपदेश सुन कनकाई के मन में भी विद्वल-भक्ति इद हुई । बोल्होवा के साथ वारी करने के लिए वह भी कई बार पंदरपुर गई । इस प्रकार बोल्होबा तथा कनकाई के कई साल बड़े ज्ञानंद में गुज़रे। पति-पत्नी का परसार प्रेम, घर में कुछ कमी न होने से चिंता का ग्राभाव ग्रीर दोनों के हृदय में श्रीविष्टल की भिक्त तथा सेवा करने की अभिलापा। फिर आनंद की क्या कमी ? पर जैने-जैसे उम्र यदने लगी, वैसे-वैसे संतान न होने का दुख दोनों पति-पत्नी का ग्रीर विशेषतः कनकाई की श्रमहा होने लगा। बोल्होवा के। ज्ञानेश्वर-एकनाथ के ग्रंथों से ग्राधिक प्रेम था। परंतु कनकाई के। नामदेव जी के सीधे-सादे पर प्रेमभरे हृदयस्पर्शी अभंगी की अधिक चाव थी। "हे पुरुषोत्तम, तुम्हारे प्रेम में मुक्ते तो जान पड़ता है कि तुम हो ब्राकाश, तो में ह भ्मिका, तुम हो समुद्र, तो में हूँ चंद्रिका; तुम हो तुलसी, तो में हूँ मंजरी, तुम हो अलग्र, तो में हूँ बाँसुरी: तुम हो चाँद, तो में हूँ चांदनी, तुम बनी नाग, तो में बन्ँ पद्मिनी; नामदेव कहें तुम ब्रात्मा में शरीर, पर श्रवल में देखा जाय तो तुम ब्रीर में दोनां एक ही हैं।" इत्यादि अभंग कनकाई बड़े प्रेम से गाती और अपने मन की अभिजापा श्रीविद्यल से निवेदन करती । त्रांत में बोल्होबा के पिता की मृत्यु के टीक इझीम वर्ष वाद कनकाई की पहला पुत्र हुन्ना। इस का नाम सावजी। इसी साध्वी के दृसरे पुत्र श्रीतुकारान नदाराज थे। करते हैं कि नामदेव जी की भगवद्गुरण गाने की तथा एक कोर्ट अभंग रचना वरने की श्रिमिलापा पूरी न हुई थी. जिसे पूर्ण करने के हेतु उन्हों ने दुकाराम के रूप ने किर थ्रवतार लिया।

श्रवतारी पुरप जन्म लेने के लिए शुंड बुल हूँ हुने हैं। श्रीमझगडद्रीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं "योगी पुरप का योग पूरा होने के पहले यदि उन का देशत हैं। तो पर पिर छत्यंत शुंड बुल में जन्म लेता है और वहाँ पर श्रवने पीर्वदेशिक हुिन्त्योग के पा श्रवनी पोग-विद्धि करता है।" प्रकल श्रव्छी श्राने के लिए जैसे बीट श्रीर केट दोतें।

युन्छे लगते हैं उसी तरह सत्पुरुषों का सदैव पूर्व-जन्म तथा कुल दोनों यान्छे माने जाते हैं। बीज यान्छा हो, पर यदि वह ऊसर ज़मीन में पड़े तो किस काम का ! भला खेत ख़्य ख़ता हुया विल्कुल तैयार हें', पर उस में यदि गला-सड़ा बीज बोया जावे तो भी क्या लाभ ! दोनों यावश्यक हैं। सत्कुल सुकृष्ट खेत्र का-सा है य्यौर पूर्व-संस्कार बीज-शक्ति के से हैं। जहाँ दोनों का मिलाप होता है, वहीं फसल यान्छी याती है। इस लिए यदि नामदेव जी ने तुकाराम के कुल का-सा, एक-दो ही नहीं पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ श्री विष्टजन्मिक में सना हुया शुद्ध कुल पसंद किया हो तो कुछ याश्चर्य नहीं। नामदेव के यावतार की कथा को कल्पना भी मानें तो भी यह कहने में जिल्कुल अत्युक्ति न होगी कि विश्वंभर बाबा से ले कर बोल्होजा तक भगवद्धित एक-सा करनेवाला कुल तुकाराम ऐसे सत्युक्प को जन्म लेने के विल्कुल योग्य था।

कनकाई का प्रथम पुत्र सावजी था। पुत्र-जन्म की लालसा स्त्रियों के वित्त में स्वभावतः ही अविक होता है। बिल्कुल वचपन से ही गुड़ियों का खेल खेलने के समय ही से वह प्रतीत होती है। उस पर भी एक-दो नहीं इकीस साल राह देख कर जिस पुत्र का लाभ हुन्ना हो, उस पुत्र-लाभ का ज्ञानंद कौन वर्णन कर सकेगा ? सावजी के जन्म से बोल्होबा श्रीर कनकाई दोनों बड़े श्रानंदित हुए। सूने घर में दीप जला। किसी ने कहा "देखो बचा कैसी चोर की सी नज़र से देखता है।" लड़के-संबंधी ये शब्द सुन माँ-वाप दोनों बोल उठे ''नहीं, नहीं। चोर न कहो। हमारा लाल तो साव है।'' बस, लड़के का नाम सावजी पड़ गया। सावजी तीन ही साल का था कि कनकाई फिर पेट से रही। कई दिनों की राह देख कर चातक को भी जब भगवान् जल देता है, तब केवल एक ही बूँद नहीं देता 1 फिर कनकाई-सी साध्वी स्त्री की इक्कीस साल राह देखने के बाद यदि भगवान पुत्र दे तो वह भी एक क्यों ? एक ही लड़का जननेवाली स्त्री को भी संसार में प्रतिष्ठा कहाँ ? वह तो काक-चंध्या ही कहलाती है। वंध्यात्व का दुःख दूर हुन्ना तिस पर भी कनकाई को काक-वंध्यात्व का तो डर था ही। पर जब दूसरी बार वह गर्भवती हुई, तब तो उस के आनंद की सीमा न रही। उस का निरचय हो गया कि यह सब श्रीविद्यल भक्ति का तथा नामदेव जी के अभंग गाने का ही फल है। देर से क्यों न हो, पर आखिर भगवान् प्रसन्न तो हुए। इस कारण उस की भिड़ल-मिक्त बड़ती ही गई। घंटों तक वह अपने विडल-मंदिर में भगवान् की श्रोर ध्यान लगा कर बैठने लगी। श्रीविष्टल का नाम लेना, उसी के भजन गाना, उसी का पूजन करना, उसी का परिक्रमा देना इत्यादि बातों में कनकाई को ग्रानंद श्राने लगा। श्रीनामदेव जी की च्रोर तो उस का प्रेम कई गुना वड़ गया। महीपति ने च्रपने संत-चरित्र नामक ग्रंथ में यही बात रूपकालंकार से यों बखानी है। 'सायुज्यतामुक्तिरूपी स्वाति-नक्तत्र के समय कनकाई की उदर-शुक्तिका में नामदेव का प्रेम-जल गिरा और नवविध भक्ति के नौ महीने पूरे होने पर उस सीप में से तुकाराम रूपी मोता पैदा हुआ।"

शिशिर ऋत समाप्त होने को थी। जाड़े की पीड़ा कम होने लगी थी। आगामी वसंत के ग्रुभ-सूचक चिन्हों का प्रकृति धारण कर रही थी। दित्रणाशा के कारण जो प्रतापशाली भानु निस्तेज हो गया था, वह शनै:-शनै: उत्तरापथ का आक्रमण करने के तिए मुक्त कर अपनी सतेजता बढ़ा रहा था। ऐसे समय माघ महीने की जुक्का पंचमी की अर्थात् वतंत पंचमी के दिन शुभ महूर्त्त में श्रीतुकाराम महाराज का जन्म हुआ। रघ राजा के जन्मसमय का काजिदास महाकि ने वर्णन किया है कि "दिशा विमल हुईं। सुख-स्तर्श वायु वहने लगा। ऋषि-मुनियों के दिए दुर्विभाग को अपिदेव अपनी प्रदक्तिण्जाला से बहण करने लगे।" तुकाराम के जन्म-समय भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि इन सब शुभ-सूचक बातों का कारण रघु राजा के विपयों में जो कालिदास ने लिखा है, वह तो रघु की अपेत्ता श्रीतुकाराम महाराज के विपयों में ही अधिक सत्य है। वह कारण कालिदास के मत से था कि—

#### भवोहि लोकाभ्युदयाय तादशाम्

ऐसे लोगों का जन्म निश्चय-पूर्वक संसार की उन्नति के लिए ही होता है। निःसंदेह रघु राजा की अपेक्षा तुकाराम अधिक लोकाम्युदय करने वाले थे। सारा महाराष्ट्र उन की प्रासादिक वाणी से उन्नत हुआ।

### हतीय परिच्छेद

#### तुकाराम का संसारसुख

देव भक्त का सुख न दे दुखिह सदा बहु देत। सुख में न फँसे, दुःख से उन्नत हो, यह हेत॥

निसर्ग से एक वस्तु पैदा होती हैं। जब उस के गुणों से मानव-जाति की लाम पहुँचता है, तब मनुष्य भी कृतिम उपायों से उस को उत्तन करने लगता है। ऐसी वस्तु के विकास-काल, विकास-कम इत्यादि विपयों का पूरा-पूरा लेखा मिल सकता है। पर निसर्गो-त्यन्न किसी वस्तु का तो तब तक अस्तित्व ही ध्यान में नहीं आता, जब तक कि उस के गुणों से लुब्ध हो मनुष्य उस की ओर स्वयं दौड़ कर न आवे। उदाहरणार्थ जब किसी बाग में कोई माली आम का पेड़ लगाता है, तब वह लगाया कब गया, उस में पत्तियाँ कब फूटीं, बार कब आया, उस में फल कब लगा, उन की संख्या क्या थी, उन में से गले कितने, पके कितने, उन के वेचने से कितनी आय हुई इत्यादि सब बातों का पता चल सकता है। परंतु जब कि नैसर्गिक बन में एकाध रसीला आम फूलता-फलता है, तब तो उस की पहिचान ही तब होती है जब कि भाग्यवश कोई पुष्प उस के बार की सुगंध से या फल के रस से लुब्ध हो उस की ओर दौड़ा आता है। उस के विपय में यह प्रायः अज्ञात ही रहता है कि उस की पहचान के पूर्व उस की क्या स्थिति थी। इस हालत का जानकार २६

फोई माली नहीं रहता । उस का पता तो इधर-उधर से त्राने-जाने वाले लोगों से पूछा-पाछी कर या उस ग्राम की ग्रन्य वातों से ग्रनुमान कर के ही लगाया जाता है। ग्रर्थात् ये सब बातें कई अन्य आगंतुक कारणों पर निर्भर रहती हैं। हमारे सौभाग्य से यदि उन में से कुछ समफ में या जावें तो। युच्छा ही है। युन्यथा उस के विषय में ऐसी वातों की य्रपेत्ता उस के सौरभ या रस का ही सेवन करना उचित है। ग्रापनी उज्ज्वल कं तिं से संपूर्ण संसार का प्रकाशित करनेवाले छौर पूर्वजों के गुणां से प्रसिद्ध नहीं, प्रत्युत पूर्वजों का तथा वंशजों की अपने ही गुणां से प्रतिद्विपात्र। करनेवाले श्रीतुकाराम महाराज के-से सत्पुरुषों के विषय में भी यही हाल है। संसार में इन की प्रसिद्धि होने से पहले का इन का चरित्र बहुत ही थोड़ा शात है। फिर भी श्रीतुकाराम महाराज के विषय में कई आधारों से जो कुछ थोड़ी बहुत वातें मालूम हैं उन का वर्णन करना चरित्र-लेखक का ग्राद्य कर्तव्य है। क्योंकि इन्हीं यातों के कारण त्राग्रिम चरित्र की कई बातों का रहस्य खुलता है। इस परिच्छेद में वर्णन करने के लिए तुकाराम के जीवन का वही काल विभाग चुना है जिस में सांसारिक दृष्टि से लोग जिसे सुख कहते हैं, उस की प्राप्ति तुकाराम के। हुई । यह काल-विभाग बहुत वड़ा नहीं है। इस का मान केवल सत्रह वर्षी का है। थोड़ा बहुत खींच कर इसे इकीस साल का कर सकते है। पहले सत्रह साल में तुकाराम का सांसारिक दुःख से परिचय ही न था। सत्रहवें वर्ष उन के घर में दो मृत्यु हुईं। एक इन के पिता जी की श्रौर दूसरी इन की मावज की। ग्रठारहवें साल इन के बड़े भाई घर छोड़, विरक्त हो, तीर्थयात्रा करने चले गए। इस के बाद दो साल तुकाराम महाराज ने अपनी विगड़ती हुई गिरस्ती सँभालने की दिलो जान से केाशिश की पर नाकामयाव हो उन्हें दिवाला निकालना पड़ा। वस, यहाँ से इन के दिन सांसारिक दृष्टि से फिरे, परंतु परमार्थिक दृष्टि से ऐसा कहने में कुछ याथा नहीं कि उन के असली चरित्र का यहीं से आरंभ हुआ। इन्हीं बातों का इस परिच्छेद में वर्णन किया जावेगा ।

तुकाराम का वाल्य वहें सुख में बीता । ये अपने माता-पिता के वहें लाड़ले ये । वैसे तो सभी लड़के माता-पिता के। प्रिय रहते हैं। पर जब स्त्री-पुरुष के मन में खंतान न होने की इच्छा हो या कम से कम संतान होने की अभिलापा न हो, तब उपने हुए खंतान के प्रति उन का उतना प्रेम नहीं रहता जितना कि उस संतान के प्रति माता-पिता के मन में रहता है, जिस की प्राप्ति खंतान-रहित होने का दुःख ध्यान में आने के बाद ईश्वर की कई यार की हुई मनौतियों के कारण उन्हें होती है। ज्येष्ठ पुत्र सावजी तो पिता का बड़ा प्यारा था ही। पर तुकाराम भी कुछ कम न था। तुकाराम के जन्म से मानों दोनों माता-पिता का प्रेम ठीक दे। जगहों में बाँटा गया। इन दो लड़कों के लिए जो-जो कष्ट उठाने पड़ते, उन्हें बोल्होना और कनकाई दोनों वड़े सुख से सहते। तुकाराम महाराज के अभंगों से भली माँति जाना जाता है कि उन्हें माता के प्रेम का ख़्व अनुभव था। माता इन की ख़्त ही खबरदारी लेती थीं। इन्हें छोड़ उन्हें खाना भी अञ्छा नहीं लगता था। भृष के मारे रोने के पहले ही वह इन्हें वृध विलाती और खेल में ये यदि भूख भूल जाते तो भी इन्हें समक्ता कर खिलाती। इन के दुख से उन का चित्त ऐसा छटपटाता मानों भाड़ में पड़ा हुआ

जवार का दाना हो। इन का वही सुख उन का सुख था। वह इन्हें तरह तरह के कपड़े श्रौर गहने पहनातीं श्रौर प्रेमभरी श्राँखों से इन्हें देखते न श्रवातीं। फिर एक दम से 'श्रित स्नेहः पापशंकी' के न्याय से ख़ुद श्रपनी ही नज़र पड़ने के भय से पैरों पर विठा काजल का टीका लगातीं श्रौर डीठ निकालतीं। मातृ-प्रेम के इन सब प्रकारों का वर्णन तुकाराम के श्रमंगों में पर्याप्त पाया जाता है।

तुकाराम का लाड़ करने के लिए केवल माता-पिता ही नहीं, वरन् इन का वड़ां भाई सावजी भी था। पर तुकाराम किस का लाड़ करें ? ईशवर ने शीघ ही इन्हें लाड़ करने के लिए एक छोटा भाई भेजा किनकाई के। यह पुत्र हुआ। उस समय तुकाराम पाँच वर्ष के थे। जिस घर में १६०५ तक बोल्होबा और कनकाई दो ही मनुष्य थे उसी घर में आठ साल के भीतर भगवान् की दया से तीन पुत्र खेलने लगे। मँकोला भाई होने का दुःख कई जगह लिखा है। ऐतरेय ब्राह्मण के शुनः शेपाख्यान में जब श्रजीगर्त ऋषि पर लड़का बेचने का प्रसंग आया, तब निता ने बड़े और माता ने छोटे लड़के का नेचने से इन्कार किया । हरिश्चंद्र के यहाँ उस समय विलदान दिए जाने के लिए वेंचारे मध्यम पुत्र पर ही प्रसंग आया । रामायण में तथा भासकृत मध्यम व्यायोग में भी यही बात वर्णित है। पर तुकाराम के अभंगों से जान पड़ता है कि उन्हें मँकोला भाई होने का केवल सुख ही मिला। वड़े बेटे का हमेशा बड़ा ही रहना पड़ता है ग्रीर सब से छोटा भाई कभी सब से बड़ा भाई नहीं हो सकता । पर बीच के भाई के। बड़ी मौज रहती है। मन माने तब वह बड़ा बन छोटे का दबकाता है और दिल चाहे तब छोटा बन बड़े भाई की चीज़ें हठ से छीन सकता है। तुकाराम को यह सुख बचपन में खूब मिलता रहा। इन के छोटे भाई के। दादा का ही नाम अर्थात् कान्होबा का ही नाम दिया गया था। सावजी, तुकाराम और कान्होवा तीनों वालक बड़े आनंद से दिन विताते और इन की वाल-लीलाएँ देख बोल्होबा श्रीर कनकाई श्रपने को बड़े सुखी श्रीर कृतकृत्य समभते।

तुकाराम के अमंगों से जान पड़ता है कि बचपन में तुकीबा बड़े खिलाड़ी थे। अपनी उम्र के लड़कों का इकड़ा कर ये कई खेल खेलते। प्रायः उन सब खेलों पर जो महाराष्ट्र में उस समय प्रचलित थे, इन्हों ने रूपक बना कर अमंग रचे हैं। इन अमंगों से उस समय के खेलों का अच्छा ज्ञान होता है—विशेषतः उन खेलों का, जो तुकाराम प्रायः खेला करते। तुकाराम का सब से प्रिय खेल 'टिपरी' जान पड़ता है। इस खेल में १३ या १७ खिलाड़ी रहते जो दो पत्त में बाँटे जाते। बचा हुआ लड़का बीच में खड़ा रहता और गाता। उस गाने के ताल पर अपने हाथों में टिपरियों से—ताल देने के लिए छोटे-छोटे लकड़ी के डंडों से—ताल देते हुए, उस बीच के लड़के के चारों और चक्कर लगाते। चक्कर के हर एक लड़के के दोनों और उस के प्रतिपत्त के लड़के रहते। जो कोई ताल देने में चृकता, उसे बीच में खड़ा होना पड़ता और बीच का लड़का उस का स्थान लेता। इस खेल का कीशल टिपरियों से एक नाद में ताल बजाने और ताल के साथ पैर उठाने. में है। दूसरे खेल का नाम 'विटीदांह्र' है। उत्तर हिंदुस्थान के 'गिलीडंडे' का-सा यह खेल था। दांह्र याने डंडा और बिटी याने गिल्ली। यह खेल कर्नाटक की ओर से आया। इस

खेल में जिन बकट, लेंड, मूंड इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है ग्रौर जिन के ग्रनुसार शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर से गिल्ली डंडे से मारी जाती, वे शब्द कर्नाटकी की भाषा के एक, दो, तीन इत्यादि संख्या के दर्शक शब्द हैं। तीसरा खेल 'चेंड्रकली'। इस खेल में एक लकड़ी की पर्टी से गंद उछाला जाता है श्रीर बाक़ी खिलाड़ी उसे हूँ दृते हैं। जो हूँ द लाता है उसे उछालने का हक मिलता है। 'हाल' नाम का खेल तुकाराम के समय में ग्रौर खेला जाता था । इस में दोनों तरफ़ के खिलाड़ी अपना-अपना नाम रख लेते । उदाहरणार्थ एक पत् के खिलाड़ी अपने के। तिल कहते तो दूसरे पत् के चावल । फिर एक की आँखें बाँधी जातीं । यह दूसरे खिला ड़ियों में से किसी को छूता ऋौर साथ ही यह बताता कि वह तिल है या चावल । यदि ठीक वताता तो छुए लड़के की ऋाँखें वाँधी जातीं, अन्यथा पहले का फिर खेलना पडता । 'हुँबरी' ग्रीर 'हुमासा' नामक ग्रीर भी दो खेल थे । पहले में नाक से साँस नोचे छोड़ते कहा जाता था 'हुं: हुं: हुं: श्रौर दूसरे में साँस ऊपर को फेंकते कहा जाता 'हं हं हं'। दोनों खेलों में यही जाँच की जाती कि किस खिलाड़ी की साँस जल्दी ह्रटती है। जिस पत्त के खिलाड़ी की साँस ह्रटती उस का स्थान उसी पत्त का दूसरा खिलाड़ी लेता । स्रंत में जिस खिलाड़ी का पच् रहता, वही जीतता । 'मृदंगपाटी' या 'स्राटी-'पाटी', 'खोखो' त्रौर 'हुनूनू', तीनों खेल तो महाराष्ट्र में त्राज भी खेले जाते हैं। क्रिकेट, फुटवाल, हॉकी इत्यादि विदेशी खेलों के साय-साथ इन देशी खेलों की भी मैचें महाराष्ट्र की शाला-पाठशालाग्रों में होती रहती हैं। ग्राज जिस सुनियमित रीति से ये खेल खेले जाते हैं, उसी रीति से यद्यपि तुकाराम के समय ये नहीं खेले जाते थे ; पर खेलने की सामान्य पदति वही थी, जो आज है। 'कुरघोडी' नाम का भी खेल उस समय खेला जाता था। इस में एक ग्रोर के खिलाड़ी एक दूसरे की कमर पकड़ एक के पीछे एक घोड़े की नाई खड़े रहते और दूसरे पन के खिलाड़ी इन घोड़ों पर कूद या लंबी उछाल ले कर सवार की नाई चढ़ यैठते । छोड़े हुए खिलाड़ी अपना बदन हिला कर सवारों के गिराने का तथा ऊपर के सवार घोड़ों पर जम वैठ कर उन्हें थकाने का प्रयत्न करते । यक जाने का निदर्शक शब्द कुर या, जिस के कहते ही उस घोड़े के पीठ पर से सवार उतर जाते।

ऐते खेल-कूदों में तुकाराम का बचपन देखते-देखते निकल गया। साथ ही साथं वोल्होवा इन लड़कों को जिखना-पड़ना, हिसाय लगाना, जमा-खर्च लिखना इत्यादि भी पढ़ाया करते। तुकाराम की रुद्धि इधर भी कम न थी। पर सावजी को इन सब बातों से एक तरह की नफ़रत-सी ही थी। माँ-वाप के साथ भजन करना, अभंग गाना इत्यादि में ही उन्हें अधिक आनंद आता था। पिता के लाड़ले होने के कारण पहले-पहल इन के पढ़ने-लिखने की ओर ज़रा दुर्लच्च हुआ जिस का फल यह हुआ कि सावजी पड़ने-जिखने में विशेष मगति न कर सके। बचपन से ही उन का मन विरक्ति की ओर मुका हुआ था। बोल्होबा ने विचार किया 'यदि इस का विवाह हो तो संभव है इस का चित्त संसार की ओर आइन्छ हो।' यह विचार कर सावजी का विवाह उन्हों ने उस के पंदहवें वर्ष में ही कर दिया और विवाह की हल्दी भी पूरी छूटने न पाई थी कि एक दिन उसे पास बुजा कर उस के गले में संसार के काम डालने का अपना मनोदय उस पर व्यक्त किया। सावजी ने यड़ी नम्रता ने पर

निश्चय-पूर्वक स्वर से जवाव दिया। "पिताजी, मेरा मन तो संसार में बिल्कुल नहीं लगता। मन में आता है कि घर छोड़ तीर्थ यात्रा के लिए जाऊँ और इस मनुष्य-देह को सार्थक करूँ।" पिता ने बहुत प्रकार समभाया पर सावजी ने अपना कहना न छोड़ा। ईश्वर-भजन करने के लिए संसार के घंघों से बोल्होवा पूरा-पूरा छुटकारा चाहते थे। सावजी का उत्तर सुन उन का चित्त व्यथित हुआ; पर यह विचार कर कि यदि अधिक वोलूँ तो यह आज ही घर छोड़ कर भाग जाय, वे सावजी से कुछ न बोले। उन्हों ने तुकार म को बुला कर उस पर अपनी इच्छा विदित की। तुकाराम की उम्र उस समय मुश्किल से तेरह वर्ष की थी। तुकोबा ने वेल्होवा की सब बातें सुनी और पिताशा पालन करने का निश्चय किया। तुकाराम बड़े मातृ-पितृ भक्त थे। उन्हों ने माता से पूछा और जब उस की भी वही इच्छा देखी तो माता-पिता को संतुष्ट करने के हेतु इस छोटे वय में भी उन्होंने पिता की आशा मान्य की। वेल्होवा बड़े आनंदित हुए और उसी दिन से धीरे-धीर एक-एक काम तुकाराम के सुपुर्द करना उन्हों ने शुरू किया।

तुकाराम बुद्धि में कम न थे। बड़ी सावधानी से वे सब बातें समक्त लेने लगे और दुकान तथा सावकारी का जमा-खर्व जिखने लगे। साल मर के भीतर-भीतर वही-खाते पर से श्रापनी लेन-देन तथा सांपत्तिक स्थिति भली भाँति समक्तने तक तुकाराम की प्रगति हुई । इन की होशियारी से चिकत हो हर एक आदमी बोल्होचा से कहता कि बोल्होचा लड़का तो वड़ा होनहार है। बारका नाम अच्छी तरह से चलावेगा। लड़के की तारीफ़ सन बोल्होबा के हुई का ठिकाना न रहता था। वे तुकाराम को साहुकारी के तथा दूकान-दारी के रहस्य समभाने लगे। लेन-देन कैसे करनी चाहिए, रुपया उधार देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खरीदी कब की जावे, माल किस भाव से वेचा जावे, श्रपना मुनाका उस पर कितना चढ़ाना चाहिए, खेती-वारी की श्रोर ध्यान कैसे देना चाहिए इत्यादि वातें बोल्होबा दक्ता-पूर्वक तुकाराम जी से कहते और उसी के अनुसार चल कर तुकाराम अपनी और अपने धंधे की उन्नति करते । अब तो सावजी से भी तुकाराम पर पिता का श्रविक प्रेम जमने लगा। महाराष्ट्र-भाषा के प्रसिद्ध कवि मोरोपंत कहते हैं "विद्या प्राप्त की, धन भी कमाने लगा, उस पर भी बाप का कहा माने ख़ौर गिरस्ती का भार अपने तिर पर ले, वही पुत्र पिता को अधिक प्रिय होता है।" अब उन्हों ने बड़े ठाट से तुकाराम की शादी की। बहू का नाम रखुमाई रक्खा गया। पर थोड़े ही दिनों में यह समफने पर कि इस रखुमाई को साँस की बीमारी है, बोल्होबा बड़े दुखी हुए। लड़के के गले में क्या त्राफ़त बाँध दी। इस बीमार लड़की के साथ उसे संसार-सुख क्या और कैसे मिले इत्यादि चिंतात्रों से बोल्होबा का जी व्याकुल होता। इन पिता-पुत्रों का ग्रोर खास कर ऐसी छोटी उम्र में ऐसी चतुरता से और सावधानी से, सब काम-काज सँभालनेवाले तुकाराम का नाम पूना पांत के साहूकारों में खूब प्रसिद्ध हुन्ना श्रीर साथ ही साथ इस विवाह की बात भी चारों त्रोर फैलने लगी। इस हालत में पूने के त्रप्याजी गुरुवे नामक एक साहकार ने अपनी अवली नाम की कन्या तुकाराम को देने का प्रस्ताय जब वाल्होगा के सम्मुख किया तो वेल्होत्रा ने यह मौका हाथ से न जाने दिया। उन्हों ने क्रप्पाजी का

कहना मान लिया श्रौर श्रपने वय के सालहवें वर्ष में ही दूसरा विवाह कर के तुकाराम द्विपनीक हो गए । उन की इस दूसरी पत्नी का नाम जिजाई रक्खा गया ।

इस के बाद के दो साल सांसारिक दृष्टि से तुकाराम के जीवन में परम सुख के थे। पिछले सुख र्र्ण जीवन-विभाग की वाते करते हुए श्रीरामचंद्र के मुख से, पत्थर केा भी स्लानेवाले भवभूति कवि ने कहलाया है कि "पिताजी के जीवित रहते नव-परिणीत स्त्री के साथ माताजी की देखभाल में जा दिन हम ने सुख से विताए, वे दिन अब फिर कभी न आर्वेगे।" श्रीतुकाराम जी के जीवन में सुखपूर्ण ये दो साल जो बीते उन के विषय में ठीक यही भवभूति की उक्ति जमती है। केवल दो ही साल माता, पिता, भाई, भावज, पत्नी इत्यादिकों से भरे घर में श्रीतुकाराम महाराज ने सुख प्राप्त किया। इसी समय रखुमाई से इन्हें एक पुत्र-रत्न की भी प्राप्ति हुई। यह समभ कर कि संतों ही की कृपा से यह सव वैभव प्राप्त हुन्त्रा, बोल्होबा ने ऋपने नाती का नाम संताजी रक्ला। ऋव बोल्होबा का कमी क्या थी ? घर में अनुकृल स्त्री, किसी वात की कमी नहीं, विद्या-विनय इत्यादि गुणों ते युक्त पुत्र ज़ौर तिस पर भी पुत्र के। पुत्र हुन्ना! फिर यदि किसी संस्कृत किव के कथनानुसार बोल्होवा के मन में ज्ञाने लगा कि ज्रव 'सुरवरनगरे किमाधिक्यम्'—ज्रव स्वर्ग में क्या ऋधिक सुख है, तो ऋाश्चर्य ही क्या ? पर जान पड़ता है कि देवों से यह सुख न देखा गया और मानों यह दिखलाने के लिए कि स्वर्ग में क्या विशेष हैं, वे बोल्होबा को मृत्युलोक से उठा कर स्वर्ग ले गए। उन की उम्र हो चुकी थी। सब प्रकार के सुलों का भी उन्हों ने उपभोग लिया था। इस लिए वास्तव में उन की मृत्यु अशोच्य ही थी। पर कहावत है कि 'वूढ़े के मरने का डर नहीं पर काल घर देख जाता है'। श्रीर तुकाराम के विषय में यह कहावत बिल्कुल ठीक निकली। जिस काल ने आज लगभग चालीस साल तक बोल्होवा के घर में प्रवेश नहीं किया था, वही काल सन् १६२५ में केवल बोल्होबा ही के। न उठा ले गया, पर कुछ ही दिन बाद सावजी की पतनी के। भी ले गया।

पिता की मृत्यु से तुकाराम बड़े दुखी हुए। जिन्हें संतुष्ट करने के हेतु उन्हों ने ऐसी छोटी उम्र में इतना भार अपने किर पर लिया था; दिनरात कर उठा कर सब प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक क्लेशों को सहा था, उन के चले जाने पर तुकाराम पर तो मानों आकाश ही फट गया। किर पर संभालनेवाला अब कोई न रहा। बड़े भाई की तो बात ही क्या ? वे तो पहले ही से फक्कड़ थे। घर में रहे तो के गल पिता के अनुरोध से। उन का दिल तो संजार में था ही नहीं। अब तो पिताजी का भी काल हो गया और पत्नी के मरने से विवाह की भी पैरों में से वेड़ी खूटी। अब कोई ऐशा पाश न था जो सावजी के। घर में रक्खें। उन की उम्र तो वैसे बहुत बड़ी न थी। आजकल तो बीस वर्ष के लड़कों के क्या कई लड़कियों के भी विवाह नहीं होते। यद्यपि वे दिन दूसरे थे तथापि चाहते तो वे फिर विवाह कर सकते थे पर उन्हें संसार की परवाह ही कहाँ थी। कालिदास के कथनानुसार वे उन मूर्ल पुरुषों में से एक न थे जो अपने प्रियजन की मृत्यु के। इदय में चुभे शल्य का समकते हैं, प्रत्युत वे उन विद्वानों में से एक थे जी अपनी स्थिर दृद्धि के कारण प्रीति के। इस संसार में मनुष्य के। जकड़नेवाली कील समकते हैं और जो प्रियजन का

नाश होते ही सममते हैं कि वही कील सुलभतया उखाइ कर वे संसार-पाश से मुक्त हो गए। यही समम्क कर सावजी ने तुकाराम और अपनी माता से तीथं करने की अनुजा ली और वे घर से बाहर निकल पड़े। वे फिर कभी घर में आए ही नहीं। ओं कारेश्वर, नागनाथ, वैजनाथ, सामनाथ, काशी विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, गोक णेंश्वर, केदारेश्वर, च्यंवकेश्वर, भीमाशंकर, महावकेश्वर और रामेश्वर का दर्शन कर वे आखिर वाराणिसी जा कर रहे और वहीं उन्हों ने अपना शेप जीवन व्यतीत किया।

पाठक स्वयं इस बात का विचार कर सकते हैं कि विता और बड़े भाई के छूट जाने पर तुकाराम की क्या ग्रवस्था हुई होगी। जन्म से इन्हें दुःख का नाम भी ज्ञात न था। पर जब वह आया तब इस प्रकार से। दुःख के बाद सुख की प्रांति ऐसी मालूम होती है जैसे ऋँ।धयारे के बाद रोशनी। पर सुख के अनंतर जब दुःख उठाना पड्ता है, तब ती वड़ी मुश्किल ही है। खरे धीरजवाले पुरुष की परीचा इसी समय होती है। तुकाराम जी इस परी ता में पूरे धीरज के उत्तरे। उन्हों ने अपने सब काम बड़ी सावधानी से ठीक-ठीक सँभाले । केवल इतना ही नहीं छोटे भाई कान्होबा का विवाह भी उन्हों ने इसी समय किया । यह विवाह बड़े ही समारोह से किया गया। सचमुच कहा जाय तो तुकाराम जी ने इस विवाह में वाजवी से अधिक खर्च किया। पर तुकाराम जी करें क्या ? वे वे स थे। पिता के पश्चात् किया हुन्त्रा यह प्रथम कार्य। माता कनकाई ग्रन्छे दिन देखी हुई ग्रौर पत्नी जिजाई तो धनवान की ही पुत्री। सास-बहू दोनों की इच्छा के त्रानुसार खर्च होता था। स्त्रियों के ऐसे प्रसंगों पर इस बात का विचार थोड़े ही रहता है कि कितना खर्च किया जाय। तुकाराम जी की त्रावस्था वड़ी कठिन थी। वाप की मृत्यु के वाद माता को कुछ कहना भी ठीक न था श्रीर यदि ने कहते भी तो माता मानती कव ? खर्च करने के विषय में जिजाई की ब्राँखें तो पहले ही से वड़ी थीं। फिर यदि विवाह में फजूल खर्च न हुआ हो तो ही आश्चर्य था। और सच पूछो तो संसार से अनिभन्न तुकाराम को खुद भी इस बात का ठीक ठीक पता कहाँ था कि कौन-सा खर्च ग्रावश्यक है ग्रीर कौन-सा व्यर्थ।

जान पड़ता है कि दुनियादारी की वार्ते मालूम न होने के कारण तुकाराम का भी श्रपनी सांवितक स्थित का ठीक ठीक श्रदाज़ न था। क्योंकि श्रागर यह होता तो दूसरे ही साल श्रीर वड़े खर्च का जो काम उन्हों ने किया, वह वे कदापि न करते। यह काम था माता को साथ ले तीर्थ करना। कनकाई को पंदरपुर की यात्रा का श्रानंद प्रत्यत्त् ही जात था। नामदेव जी के तीर्थाविल के श्रमंगों पर से तीर्थ-यात्रा का श्रानंद उसे शब्दों में भी विदित था। श्रीर श्रव तो क्या १ प्रत्यत्त् पुत्र ही तीर्थयात्रा के श्रानंद में घर भूला हुश्रा था। इस श्रवस्था में श्रचरज ही क्या यदि तीर्थ नहाने की श्रीर देवों के दर्शन करने की श्रिमेलाया कनकाई के मन में पैदा हो। माता के श्रनुरोध से मातृ-भक्त तुकाराम महाराज जननी को साथ ले तीर्थ-यात्रा के लिए निकले। सब से प्रथम समुद्र-मार्ग से वे द्वारका गए। वहाँ भगवान के दर्शन कर गोदावरी तीर नासिक-स्त्रेत्र श्राए। पास ही त्रयंवकेश्वर में निवृत्तिनाथजी के समाधि-स्थान का दर्शन किया। श्रागे चल कर गोदावरी तीर पर ही पैठण पहुँचे श्रीर श्रीएकनाथ जी के समाधि-स्थान पर उन्हों ने पूजा चढ़ाई। फिर मुक्तावाई

का समाधि-स्थान माएगाँव में देख कर वे देविगरी गए जहां उन्हों ने एकनाथजी के गुरु जनार्दन स्वामी की समाबि देखी। ऐसे घूमते-घामते तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। यहाँ के गंगा-यमुना संगम में स्नान कर कौन पुनीत न होता ! त्रिवेणी के तट पर कुछ दिन ठहर श्रीतुकाराम महाराज गया पहुँचे श्रीर विष्णुपद पर पितरों के नाम पिंड दे कर उन के ऋणों से मुक्त हुए। सब से श्रंत में वे काशी गए श्रीर मिएकि शिका का स्नान कर श्रीविश्वनाथ की उन्हों ने पूजा की। इस प्रकार यह लंबी यात्रा समाप्त कर श्रीर पास जो कुछ पूँजी थी वह खर्च कर सन् १६२७ के श्रंत में वे देहू लौटे श्रीर फिर से श्रपना काम सँभालने लगे।

महाराष्ट्र के छोटे-छोटे गाँवों की साहकारी वड़ी कठिन है। थोड़े दिन भी दूकान वंद रहे तो दूसरा कोई उस के स्थान में जम जाता है। यहाँ के सामान्य लोग बहुत गरीव होते हैं इस कारण साहूकार के विना उन का चलता ही नहीं। इस लिए थोड़े दिन की ऋनु-पिरथिति भी साहूकार के लिए बड़ी हानिकारक होता है। फिर उपर्युक्त लंबी यात्रा के लिए जो दीर्व हाल लगा उस के बाद यदि तुकाराम को अपनी दुकान विगड़ी मिली तो आश्चर्य क्या ? फिर भी बड़ी दूकानदारी करनेवाले लोगों के। एक यह भी श्रापत्ति रहती है कि उसी स्थान पर वे छोटी-सी दूकान नहीं चला सकते। ऐसा करने में लोक-लाज आड़ आती है। तुकाराम जी के। यदापि जान पड़ा कि स्रपनी सांपत्तिक स्थिति विगड़ी है, तथापि वे करें न्या ! वीस साल की उम्र, दुनियादारी के दाँवपेंच से विल्कुल अनजान, सचाई की घर की नसीइत त्रीर त्रादत त्रीर जिस वृत्ति में पद-पद पर भूठ का काम पड़े ऐसे खोटे लोगों से भरी वैश्य-वृत्ति । उन का जी ऋकुला उठा । वाहर की बनी-बनाई बात सँभालने के जिए श्रंदर की वात विगड्ने लगी। घर के गहने बज़ार देखने लगे। उसी में दैव भी प्रतिकृत हो गया। काल किरता है तो सभी बातें किरती हैं। खेती के बैल मर गए छोर एक दो श्रब्छे देनदारों की मृत्यु हुई। जो काम हाथों में लें उसी में घाटा पड़ने लगा। श्रंत में कर्का निकालना पड़ा। संस्रे की सिक्तारिश से कर्ज़ा निकाला, पर कुछ नहीं हुआ। जिधर देखो उधर नुक्रवान ही नुक्रवान नज़र त्राने लगा। दुनिया तो दुरंगी ही ठहरी। जो लोग इन्छ साल पूर्व तुकाराम जी की तारीक करते थे वे ही ग्रव उन का मज़ाक उड़ाने लगे। लेनदारों का भरोसा उठ गया और सवों ने अपने-अपने क्षर्ज़ की रक्तम माँगना शरू किया। सवों को एक ही समय दिया कहाँ से जाय ? अंत में एक दिन दिवाला निकला । हाय ! दिवाले से यद कर इज्ज़तदार त्रादमी को दूसरी कौन-सी वात दुखदाई हो सकती है ! इस से तो मौत भी वेहतर । असली मौत तो केवल देह को ही विगाड़ती है पर यह मौत तो केवल शरीर से भी भली कीर्ति को भी कलंकित कर देती है। हो गया, तुकाराम का संधार तुख इस प्रकार समाप्त हुग्रा !

# चतुर्थ परिच्छेद



### तुकाराम विरक्त कैसे हुए १

दुख विरक्ति का मूल है
शाखा पश्चाताप।
ईश भिक्त का पुष्प है
फल है मुक्ति अपाप॥

गत परिच्छेर में हम लिख चुके हैं कि तुकाराम महाराज की दूकान का दिवाला कैसे निकला। जो लोग पहले ही तुकाराम की निंदा करते थे, उन के बोलने की तो अब सीमा न रही। तुकाराम जी के। मुँह दिखलाने के लिए भी स्थान न रहा। दुनिया की अपनेक आपत्तियों में 'सब से प्रवल जाति अपमाना' की आगति से तुकाराम महाराज के सांसारिक दुःखों का आरंभ हुआ। यहाँ से उन की दुःख-गरंगरा बढ़ती ही गई और इसी कारण तुकाराम जी का मन संसार से ऊव उठा और उन्हों ने परमार्थ का पंथ महण किया ये दुःख यदि उन पर न आते, तो तुकाराम का जीवन अन्य सामान्य मनुष्यों की नाई ज्यतीत होता और आज जो महाराष्ट्र भर में इन के नाम का डंका बज रहा है, वह न वजा होता।

दुःख में एक वड़ा भारी गुण है। वह सुख की निःसारता दिखाता है। जिस सुख के लिए मनुष्य का मन छुटपटाता है, जिसे मिलाने के हेतु वह दिन की रात श्रीर रात का दिन करता है, वह सुख शाश्वत नहीं है। प्रायः वह सुख मिलता ही नहीं ३४ ] और यदि मिलता भी हैं तो उस के उपभोग के श्रानंद की इंद्रियों को प्राप्ति होने-होते ही वर श्रारंप होने लगता है। संसार के सुखों की निःसारता इस प्रकार समफ पड़ती है श्रीर निःसारता समफने से उन के प्रति श्रांसिक नहीं रहती। ऐसे श्रातार सुख मिलाने के लिए फिर मनुष्य भले-बुरे काम करने के तैयार नहीं होता श्रार्थात् उन के विषय में विरक्ति उत्पन्न होनी है। यह विरक्ति हर एक मनुष्य के जीवन में एक न एक समय श्रवश्य उत्पन्न होती है। केवल दुःख की बात यही है कि यह भावना बहुत काल ठहरती नहीं। श्रमलतास के मीठे बीज खा कर जुलावों से पीड़ित बंदर की तरह मनुष्य ये बुरे काम न करने का निश्चय प्रति दिन करता है, परंतु इंद्रियों का श्रीर उन के उपभोग विषयों का एक्तिकर्व होते ही धीरे-धीर श्रयना निश्चय भूल कर फिर वही कर्म करने लगता है। वैराग्य हस प्रकार उपजता है श्रीर फ़ीरन ही नष्ट भी होता है। जो सत्पुरुप दुःख के कारण से पूरे पूरे विरक्त हो जाते हैं श्रीर फीर कभी उन सांसारिक सुखों की श्रोर जरा भी नहीं देखते, वे ही श्रोतुकाराम महाराज की-नी संसार में प्रसिद्धि पाते हैं श्रीर उन्हीं के चरित्र-चित्रण करने के हेतु लेखकों की लेखनी श्रपना मुँह काला कर के भी लेखन में प्रवृत्त होती है।

दिवाला निकलने के दुःख में तुकाराम महाराज दुखी श्रवश्य हुए पर सांसारिक सुखों की श्रोर से पूर्णतया मुँह मोड़ने के लिए केवल इतना ही दुःख पूरा न पड़ा। श्राज तक क्या कम लोगों के दिवाले निकले हैं, या श्राज भी हर साल सैकड़ें। लोग क्या श्रपना दिवाला नहीं निकालते ! पर इन के पैसे के दिवाले के साथ ही इन की सारासार बुद्धि या विवेक का भी दिवाला निकल जाता है। तुकाराम महाराज का दिवाला निकलने में उन का दोप बहुत ही कम था। उन्हों ने श्रपना कर्तव्य-पालन करने में श्रुटि न की थी। इस लिए दिवाला निकलने के बाद फिर से वे छोटी-सी दाल-श्राटे की दूकान ठाट कर श्रपना काम करने लगे। इस के बाद की श्रापत्तियाँ यदि उन पर न गिरतीं तो बहुत संभव या कि श्रपनी मिहनत श्रीर सचाई से वे श्रपनी पूर्वस्थिति शीघू ही प्राप्त कर लेते। परंतु दूसरे ही साल उन पर एक ऐसा संकट श्राया जिस के कारण श्रपनी विगड़ी गहस्यी सुधारने की उन की श्राशा मूलतः नष्ट हो गई श्रीर उन का चित्त सांसारिक सुखों से पूर्णतया उठ गया।

यह श्रापित एक घोर श्रकात के रूप में श्राई। जिस साल उन का दिवाला निकला या उसी साल बरसात बहुत कम हुई। इस लिए सभी चीज़ें महँगी हो रही थीं। पर दूसरे साल श्रयांत् सन् १६३० में मेघराज ने श्रपनी श्राँखें विल्कुल ही मूँद लीं जिस कारण से महाराष्ट्र मर में हाहाकार मच गया। यह वर्ष महाराष्ट्र के इतिहास में बड़े मारी श्रकाल के कारण प्रसिद्ध है। उस साल वारिश विल्कुल ही न हुई। हरे घास का दर्शन भी दुर्लभ हो गया। जानवर मरने लगे। जो कुछ बचे उन में हिड्डियों के सिवाय श्रीर कुछ न बचा। पानी पीने के लिए भी पर्यात न रहा। श्रानाज का भाव एक होन को चार सेर यानी श्राज के हिसाब से रूपया सेर हो गया। श्रानाज के दाने-दाने के लिए लोग तरसने लगे। रोटी के दुकड़े के लिए जानवर बेचे गए। मवेशियों की तो वात ही क्या, हजारों

मातात्रों ने श्रपनी गोंद के बच्चे तक वेच डाले। सब तरह के फल श्रीर मूल क्ट-क्ट कर श्राटे में मिलाए गए। श्रीर तो क्या, हिंडुयों का भी क्ट-क्ट कर लोगों ने श्राटे में मिलाया। श्रावुत हमीर लाहौरी श्रपने वादशाहनामें में इस श्रकाल का वयान करते करते हुए जिखता है कि "श्राखिरकार श्रकाल इस हद को पहुँचा कि श्रादमी श्रादमी को खाने लगे। पुत्र-प्रेम छोड़ कर श्राने बच्चों के। खाने में भो लोगों ने कमी न की। जिधर देखें उधर लाशों की ढेर नज़र श्राने लगी।" श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी ने भी इस दुर्भित् का यों वर्णन किया है कि "ज़मीन के सिवाय श्रीर कुछ वाक्ती न बचा। (श्रायात ज़मीन पर जितनी चीज़ें दीखतीं, वे सब लोग खा जाते; केवल मिट्टी बाक्ती बचती।) लोग श्रापना स्थान छोड़ कर मागे। जो वहीं रहे, उन में से हज़ारों जगह की जगह पर ही मर गए। कुछ लोग स्वधर्म छोड़ विधर्मी बन गए। कई ज़हर खा कर श्रीर कई पानी में डूब कर मर गए। प्रेतों के। न कोई जलाता न लाशों को कोई दफ़नाता। वैसी की वैसी ही पड़ी रहती।" उपर्युक्त वर्णनों से पाठक स्वयं इस भयंकर दुर्भिन्न की संभावना कर सकते हैं।

इस भयंकर अकाल में तुकाराम के दुःख की सीमा ही न रही। जहाँ बड़े-बड़े .साहकारों की भी दुर्दशा हो गई, वहाँ वेचारे दाल-त्राटा वेचनेवाले तुकाराम की बात ही क्या ? दिवाला निकल जाने से बाज़ार में उस की साख तो थी ही नहीं। अब तो उसे फीई श्रपने दरवाजे पर खड़ा न करता। बाहर इन्ज़त नहीं, घर में खाने के लिए दाना नहीं। इस दुर्दशा में तुकाराम का तब कुटुंब था। उस की प्रथम पत्नी रखुमाई सब से पहले भूख से मरी। पहले ही साँस की बीमारी से वह जर्जर थी। वह जानती थी कि उस के पास से तो तुकाराम के। सुख की प्रांति थी ही नहीं, केवल था तो उस का भार ही तुकाराम के जिर पर था। एक पुत्र-रत दे कर वह पति के ऋण से मुक्त हो चुकी थी। इस लिए बहुत संभव है कि घर में जो कुछ दाना ख्राता हो वह सब दूसरों को विशेषतः छोटे संताजी के। दे, वह ख़ुद भूखी रहती होगी। ग्रांत में वेचारी ने एक दिन राम कह दिया। तुकाराम को पत्नी की इस मौत से बड़ा भारी दुःख हुआ। रखुमाई यद्यपि रोगिणी थी, तथापि स्वभाव से बड़ी सरल और मधुर थी। तुकाराम की उस पर बड़ी प्रीति थी। इस अकाल में तुकाराम ने उउ की जो पुत्र-प्रीति देखी, उस का वर्णन उन्हों ने एक अभंग में किया है। वे कहते हैं, "लड़का माता के प्रति निष्टुर होता है, पर वह उस की और प्रेम से ही देखती है। खुद प्यास-भूख सब सहती है, पर उस को संतुष्ट रखती है। उस के दुख से घवरा कर अपनी जान देना चाहती है, और उस के नाम से दौड़ आ कर अपने प्राण छोड़ देती है।"

रखुमाई की मृत्यु के बाद संताजी के विषय में तुकाराम को बड़ी चिंता आ पड़ी। मातृहीन बच्चे के। सँभालना सुलम काम नहीं था। दिन मर तो किसी न किसी प्रकार कुछ न कुछ खाने को जुटाने की चिंता और रात में संताजी को सँभालने की किक। लड़का हमेशा माँ का नाम ले कर रोता और तुकाराम के गले लग कर माँ के पास ले जाने का हठ घरता। इतने छोटे बच्चे की समक ही क्या १ अगर कोई कहता कि 'माँ देव के घर गई'

तो वह भी कह उठता कि 'मुक्ते भी वहीं ले चली'। पर कोई उसे ईश्वर के यहाँ ले फेंसे जावे ? उस के दुख को देख श्रीर माता के बिना उसे छुटपटाता देख तुकाराम जी का मृदु हृदयः पानी-पानी हो जाता। श्रंत में ईश्वर को ही उस पर दया श्राई श्रीर वही उसे माता की भेंट करने के लिए उठा ले गया। श्रव तो तुकाराम के दुःख का ठिकाना न रहा। तुकाराम का प्रेम इन्हीं माँ-वच्चे पर था। माँ के मरने से तो दुःख हुश्रा ही था, पर श्रव बच्चे के मरने से तो मानों जीवन-सर्वस्व ही नष्ट हो गया। जिस के हाथों से श्रपनी उत्तर-किया की श्राशा करनी चाहिए उसी पुत्र का श्रंत्यविधि करने का प्रसंग तुकाराम पर श्राया। तुकाराम जी के धीरज की मानों ईश्वर सब प्रकार से परीज्ञा ले रहा था।

कहते हैं कि मनुष्य पर जब संकट आ गिरते हैं, तब वे एक साथ ही आ गिरते हैं। प्रिय पत्नी ग्रौर प्राणों से भी प्रिय पुत्र का दुःख तुकाराम जी भूले भी न ये कि काल-पुरुष ने इन पर त्र्यौर एक त्राघात किया। जो तुकाराम को ईश्वर-स्वरूप थी, जिसे संतीप देने के लिए तुकराम दिन-रात यन करते थे, जिस ने उन का सब प्रकार पालन-पोपण किया था, जिस से विष्टल-भक्ति का ऋानंद प्राप्त होता था ऋौर जिस की सेवा तुकाराम ऋपना परम धर्म समक्तते थे, वह उन की प्रिय माता कनकाई उन्हें छोड़ स्वर्गलोक सिधारी। इस प्रकार एक वर्ष के भीतर तुकाराम के घर में तीन मौतें हुईं। इस का परिणाम यह हुआ कि मानवी जीवन की नश्वरता तुकाराम भली-भाँति समक्त गए। ईश्वर की भी मानों यही मनीपा थी। वयोंकि इस के बाद तुकाराम के जीते जी उन के घर में एक भी मृत्य न हुई। इन सब दु:खों का ग्रसर नष्ट होने के बाद, इस जीवन-विभाग का सिंहावलोकन करते हुए तुकाराम जी के मुख से एक अभंग निकला, जिस में आप ने इन सब मौतों का उल्लेख कर यह दिखाया है, कि हर एक मृत्यु का उन के मन पर क्या परिणाम हुन्ना था। न्नाप कहते हैं, "जय पिता जी मरे, तय तो मुक्ते न कुछ ज्ञान था न संसार की कुछ फिक्र थी। स्त्री मरी तो वेचारी मुक्त हो गई। ईश्वर ने मेरा प्रीतिपाश छुड़ाया। लड़का मरा तो उस से मी अच्छा हुआ क्योंकि उस से मैं पूरा-पूरा प्रीति-रहित हो गया । जब अंत में मेरे देखते-देखते माता भी मर गई, तत्र तो सारी ही चिंता दूर हो गई। विठोवा, श्रत्र तो राज्य केवल तुम्हारा हमारा ही है। यहाँ अब दूसरे किसी का काम नहीं है।"

इस प्रकार पाँच ही साल के भीतर तुकाराम जी के सब सांसारिक दुःखों की होली जल गई। जिस तुकाराम की अपनी उम्र के सोलहवें वर्ष तक दुःख की भलक भी न लगी था, वही तुकाराम पाँच वर्षा में सब प्रकार के सांसारिक तानों से जल उटा। द्रव्य और मनुष्य दोनों की हानि हुई। पैसा गया, इज्ज़त भी गई और पिता, पत्नी, पुत्र और माता सदा के लिए ही छोड़ गई। घर में केवल तुकाराम और उन की दूनरी स्त्री जिजाई तथा कान्होबा और उन की स्त्री—इतने ही लोग रह गए। तुकाराम पर प्रेम करनेवाला कोई न रहा। यदि जिजाई मृदु स्वभाव की तथा प्रेमभरी होती, तो इस समय वह तुकाराम को अपनी मधुर, रसभरी वाणी से सममहती और संसार से कँदराया हुआ तुकाराम का मन पुनश्च संसार की ओर खींच लाती। पर जिजाई का स्वभाव वड़ा मानी, तीखा और कटोर या। धनी पिता की पुत्री और अपनी अपेन्ना ग़रीव घर में व्याही हुई। जिजाई को प्रति

त्तण निता के घर के सुखों की याद श्राती श्रोर साथ ही इस घर के दुःख दीखते। मन ही मन इन सुख-दुःखों की वह तुजना करती श्रोर विचार करती कि ये दुःख के दिन कैसे मिटें, श्रोर फिर सुख कैसे मिले। तुकाराम का चित्त संसार से उठता हुश्रा देख वह वड़ी दुःखी होती। इसी दुःख से वह तुकाराम को कठोर वातें कहती। हेतु यह कि तुकाराम का चित्त ठिकाने पर श्रावे। पर इस की कर्ण-कटु बातें सुन उन का जी बहजने के बजाय श्रिक ही बहकता। स्त्री के तीखे भाषण सुन तुकाराम मन में बड़े दुखी होते श्रोर विद्वल-विद्वल कहते बैठ जाते। श्रीविद्वल के चरणों पर उन का मन एक-सा श्रासक्त कराने का पुष्य श्रिकांश में जिलाई ही का है। कई बार जिजाई के हृदय-भेदी शब्दों के कारण वे लजाते श्रीर धीरज बाँध कुछ न कुछ करने का निश्चय करते।

श्रांत में दूकान का काम कान्होवा के सुपुर्व कर, स्वयं एक व्योपारी का गलजा दूसरे गाँव के। पहुँचाने का काम तुकाराम जी ने करने का निश्चय किया। बैलों पर बोरियां लादी गईं श्रीर वैलों के। हाँकते-हाँकते तुकाराम महाराज घर से निकले। श्राखिरी दिन समय काटने के हेतु श्रीविद्धल का भजन गाना शुरू किया ऋौर गाते-गाते उसी में तुका-राम महाराज की लौ लग गुई। पर इतने में या तो केाई एक बैज पर की बोरियाँ उड़ा ले गया या बैल ने ही वे कहीं गिरा दीं। मुकाम पर पहुँच कर देखने लगे तो एक बैल खाली। माल पहुँचाने का भाड़ा मिलने के बजाय उलटे बोरियों के दाम ही गाँठ से देने पड़े। बाहर लोग इन की वेबक की की और इस बिडल-भजन की हँसी उड़ाने लगे और घर में जिजाई जान खाने लगी। तुकाराम ने निश्चय किया कि अब ऐसी गाफिली न करनी चाहिए । पर अब इन्हें माल पहुँचाने के लिए देवे कौन ! आखिर एक बार इधर-उधर से थोड़ा पैसा जमा कर इन्हों ने मिरच खरीदी और घाट के नीचे कोंकण में बेचने ले गए। केांकण प्रांत महाराष्ट्र में सब से निर्धन है। सिवाय चावल के यहाँ श्रीर कुछ नहीं होता और वह भी इतना कि मुश्किल से छ: महीने पूरा पड़े । बाक़ी सब माल घाट पर से ही आता है। ऊपर का माल नीचे कोंकण में ले जा कर वेचने का काम हज़ारों घाटी लोग करते हैं। पर कोंकण के लोगों से व्यवहार करने में बड़ी चतुरता चाहिए। उन्हें तो. एक-एक पैसा बड़ी कीमत का होता है और इसी कारण पैसे-पैसे का फायदा वे ताकते रहते हैं। तुकाराम-सा सीवा-नीवा आदमी उन के साथ व्यवहार कैसे करे ? इन से मिरच का भाव पूछा गया। सचाई से दूकानदारी करनेवाले तुकाराम महाराज ने सच भाव यत्तलाया । खरीददार फ़ौरन ताड़ गया कि मामला पोला है । घाट ऊपर की तौल ग्रौर कों कए की तौल में फ़रक रहता है। भाव और तोल दोनों में घोल दे कर उस उस्ताद ने इन्हें ख़ूत्र ही फँसाया। साय ही जो क़ीमत देनी थी वह नक़द होनों में न दे साने के रूप में दी। समकाया गया कि होनों की अपेद्धा उसी कीमत का साने का कड़ा ले जाना कम धोखे का है। सीवे तुके। वा इस वात को मान साने का कड़ा ले घर ग्राए। पर देखते हैं तो कड़े का ऊपरी भाग साने का पर भीतर भा पीतल । इस प्रकार इस ब्यवहार में भी फज़ीहत के तिवाय कुछ हाथ न लगा। जिजाई ने वाक्पुष्गों से महाराज की .खूब पूजा की श्रीर उन्हें कई नेपथ्य पाठ पढ़ाए।

धोड़े ही दिनों में तुकाराम जी के एक लड़की हुई। उस का नाम काशी रक्ला गया। काराी का जन्म पुने में अपने नाना के घर में हुआ। वहाँ तुकाराम के विषय में पिता-पुत्री में कई वार्ते हुई होंगी। ऋष्याजी तो तुकाराम के विपय में विल्कुल निराश ही हो वैठे थे। वे जान चुके थे कि सासारिक वातों में जमाई प्रे वे-ग्रकल हैं। पर उन के सामने जिजाई यह बात कैसे मानती ? वह स्त्रयं तुकाराम के। मनमाना कहती पर दूसरों के, ख़ास कर मायघर के लोगों के वे ही शब्द उसे बुरे लगे। तुकाराम की तरफ़दारी उस ने की; घर की कठिनाइयाँ बखानी। स्रांत में पिता ने फिर से व्यापार करने के लिए जिजाई के नाम से दो सौ होन कर्ज़ा दिए। जिजाई ने घर श्राने वाद तुकाराम के। वहुत कुछ समका बुक्ताकर उस मूलधन का नमक खरीदा और तुकाराम के। दूर कर्नाटक की श्रीर वह नमक वेचने भेजा। फिर से एक बार तुकाराम नमक लाद कर निकले। इस समय वड़ी सावधानी से तुकाराम जी ने वह नमक वेच कर सवाई मुनाफ़ा मिलाया। दो सौ का माल ढाई सौ में वेचा । वडी खुशी में त्रानंद से विद्यल का भजन करते-करते लीटे । रास्ते में एक जगह एक गरीव ब्राह्मण इन्हें मिला ख्रीर उस ने इन्हें ख्रपनी करुण कहानी सुनाई। उस की दुःख-पूर्ण कथा सुन कर इन का हृदय पसीज उठा। इन्हों ने स्वयं दुःख का पूरा प्रा श्रनुभव लिया ही था। इसी कारण उस के दुख से ये दुखी हुए श्रौर पास का धन बहुतांश में उस की त्रापत्ति दूर करने के लिए उसे दे दिया । घर त्राते समय फिर कारे के कारें रहे। जिजाई से सब हाल विस्तार-पूर्वक कह सुनाया। त्राप समक्ते ये कि वह भी यह बात पसंद करेगी। इस समय तो वे फँसे नहीं थे। कुछ खो भी नहीं ऋण्ए थे प्रत्युत सत्यात्र के। दान दे पुर्य ही जोड़ कर आए थे। पर जब जिजाई की भली-चरी बातें सुनी तव श्राप सममे कि वह कृत्य जिजाई के। पसंद न श्राया। जिजाई का भी क्या दोप था ? श्रीर किसी का देना होता तो श्रीर बात थी। पर यह था बाप का देना। स्त्री केा सब से वड़ा दुख होता है मैहर में अपने पति की बुराई सुनने का । अपने घर तो वह खुद मज़दूरी भी करती, पर घर की बात न खोलती थी। उस में भी इस समय डींग मार बिता के पास से पैसे वह लाई थीं। उस ने तुकाराम को खूब ही बाते सुनाई। तुकाराम भी गुस्से में श्रा गए श्रीर दोनों पति-पत्नी का न्व्व कगड़ा हुत्रा। फल यह हुत्रा कि तुकाराम पूरे-पूरे विरक्त वन, घरवालों के विषय में वेकिक वन गए।

तुकाराम महाराज ने अपने एक अभंग में इन सब बातों का जिन के कारण उन का चित्त ईश्वर-भजन में स्थिर हुआ, यथायोग्य वर्णन किया है। तुकोबा कहते हैं "है देव विष्टज, बढ़ुत अच्छा हुआ कि दिवाला निकल गया, बहुत अच्छा हुआ कि दुर्भित्त के कारण इतना दुःख हुआ। बड़ा भला हुआ कि स्त्री कर्कश स्वभाव की मिली, भला हुआ कि लोगों में फ़जीहत हुई। बड़ा अच्छा हुआ कि संतार में अपमान हुआ, अच्छा हुआ कि द्रव्य, पशु सब का नाश हुआ। टीक हुआ कि लोकलाज की परवाह न की और भजी-भाँति तेरी शरण आया। इन सब दुःखों के कारण जो पश्चाताप हुआ उसी से तेरा चितन एक-सा करता रहा और उसी के कारण यह संग्रार धृक-सा जान पड़ा।"

यहाँ पर तुकाराम के एक विशेष स्वभाव पर ध्यान देना अनुचित न होगा। इस का ज्ञान न होने के कारण तुकाराम के चरित्र पर कई लोगों की छोर से विसंगति का दोप लगाया जाता है। कई पाठकों को यह देख कर त्राश्चर्य मालून होता है कि जिस तुकाराम का हृदय पराई पीर से दुखता था वही तुकाराम अपनी स्त्री के तथा पुत्रों के दुःख की स्रोर दुर्जन कैसे कर सकता था। जो तुकाराम कामादि पड्विकारों को जीत चुका था उत्री को एक के पीछे एक छ: अपत्य कैसे हुए । तुकाराम का सब से छोटा पुत्र तो इन के निर्वाण के बाद ही पैदा हुन्ना था। जो तुकाराम न्नापने शतुन्त्रों को भी दुक्तर करना उचित न समकता था, वही तुकाराम अपने अभंगों में विल्कुल ब्राम्य और अशंलील शब्दों से अभक्तं तथा दुराचारी लोगों के सीधी गालियाँ कैसे सुनाता था। इन सब बातों में से एक भी बात मिथ्या नहीं। पर इस की तुकाराम के टीकाकारों की-सी न तो निंदा करने की त्रावर्य-कता है, न भक्तों का समर्थन करने की । इस ऊपरी विसंगति का कारण तुकाराम जी के स्वभाव में है। उन का स्वभाव विचार-प्रवान न था, किंतु भावना-प्रधान--- ग्रत्युत्कट भावना-प्रधान था। जो भावना जिस समय प्रवल होती थी उसी के ऋनसार इन का वर्तन होता था। पिता को संतुर करने की भावना जब प्रवल थी तब अपने छोटे वय का विचार न कर उन्हों ने संसार का भार ऋपने सिर ले लिया। माता को संतुष्ट करने की भावना में कान्होबा का विवाह तथा काशी-यात्रा में चाहे जितना रुपया खर्च करने में कुदूर न किया। उस समय यह विचार कि ऋागे वया होगा इन के हृदय को स्पर्श भी न कर सका। जब तक कान्होबा छोटे थे और सब का भार तिर पर होने की भावना प्रवल थी, सब प्रकार के दुःख सहन किए श्रीर स्त्री की भी भन्नी-बुरी वार्ते सुन लीं। पर जिस समय यह भावना उठी "कि अब इतना दुख सहने की आवश्यकता नहीं, कान्होबा सब सँभाल सकेंगे, मुक्तते ये सांसारिक काम ठीक न होंगे, वेहतर है कि अब ईश्वर भजन ही करें" उठे और चल दिए। तुकाराम के चरित्र का यह रहस्य है ऋौर यह उन के चरित्र के पद-पद पर दिखाई देता है। इस में संदेह ही नहीं कि तुकाराम महाराज ने काम-क्रांध लोभादि पिंड्युत्रों पर विजय प्रात कर लिया था। पर इस का यह अर्थ न समभना चाहिए कि उन के ये विकार पूर्णतया नष्ट ही हो गए थे। जिस समय ये महाराज उन से लड़ने के लिए खड़े रहते अर्थात् यह निश्चय ठानते कि फ़लाँ विकार इस समय मन में न आवे, वया मजाल थी उस विकार की कि वह उन के सामने दिखाई भी दे। किंतु अन्य समय जब कि इन के प्रादुर्भाव से कुछ कुपरिणाम होने का संभव न था वहाँ पर ये उन की ग्रोर दुर्लदय करते ग्रौर उन्हें ग्रपना कार्य करने देते।

तुकाराम महाराज ने ज्ञपना यह ज्ञन्योन्य-विरुद्ध स्वभाव एक ज्ञमंग में बड़े ज्ञब्छे प्रकार से वर्णन किया है। ज्ञाप कहते हैं—"हम विष्णुदास मोम से भी मुलायम हैं पर वज्र से भी कठिन हैं। मरे भी हम ज़िंदा हैं ज्ञौर सोते भी जागते हैं। जो पुरुप जो वस्तु हम से माँगे उसे हम वही दें। भलाई के साथ कोई चाहे तो हमारे कमर की लँगोटी भी खोल ले। पर कोई वदमाशीं करे, तो उसे लाठी भी फटकारें। मा वाप से भी छाधिक प्रेम करें, पर साथ ही शत्रु की अपेक्षा भी अधिक घात करे। हमारी अपेक्षा न तो

श्रमृत श्रिक मीठा होगा, न ज़हर ज्यादा कड़वा। हैं तो हम सिर से पैर तक मीठे, पर जो जिस की इच्छा हो, वही यहाँ पूरी होगी। भावना-प्रधान पुरुष का यही लच्या है। जो धुन उस के मन में सवार होती है, उसी के श्रमुसार वह चलता है। प्रायः सभी बड़े-बड़े लोग भावना-प्रधान ही होते हैं। विचार-प्रधान मनुष्य सामान्य केािट का होता है। वह न इस सिरे पर जाता है न उस सिरे पर। मामूली लोंगों का-सा साधारण कार्य किए जाता है। पर भावना-प्रधान पुरुष भर्न हिरे के कथनानुसार या तो लोगों के सिर पर विराजते हैं या दुनिया के पैरों से कुचले जाते हैं। भगवान रामचंद्र के विषय में यह देखिए कि जिस सीता के लिए वे वन-वन रोते फिरे, उसी का त्याग करने में भी उन्होंने कभी न किया, श्रौर त्याग करने के बाद भी उन्हों-का शोक करते रहे, वासंती के मुख से भवभूति ने कहलाया है कि लोकोत्तर पुरुषों के चित्त कीन जान सकता है १ वे वज़ से भी कठिन पर कुसुमों से भी कीमल होते हैं। ठीक यही हाल तुकारामादि सत्पुरुषों का है। जब तक स्त्री की सुनते रहे, तब तक ठीक, पर जब छटके तो ऐसे कि घर से वाहर निकल गए।

तुकाराम महाराज घर से निकले, तो सीधे इंद्रायणी उतर आठ मील दूरी पर जो भामनाथ का पहाड़ है, वहाँ जा बैठे। वहाँ एकांत में विचार किया कि "इस कुटुंव की सेवा-चाकरी करते-करते सांसारिक दुःखों से खूब तपा, पर यह न समका कि हन से कैसे छुटकारा पाऊँ। भीतर वाहर जहाँ देखता हूँ, वहाँ चोर ही चोर नज़र आते हैं। आर्था सब अपना ही फ़ायदा तकते हैं, मुक्त पर दया कोई भी नहीं करता। एक दो नहीं कई दिन इन लोगों ने मुक्त से मिहनत कराई और मुक्ते लूटा। में तो अब विल्कुल पवरा गया हूँ। इस लिए है पांडुरंग, अरी मेरी माँ, अब तो तुम्हारे ही चरणों की याद कर तुम्हारे ही शरण आया हूँ। अब तो तुम्हें ही मुक्ते उचारना होगा, क्योंकि दीनों को तारने का तुम्हारा प्रण् है।" भामनाथ पर पड़े-पड़े तुकाराम जी एकांत में पंद्रह दिन इसी का विचार करते रहे। अंत में उन्हें समक्त में आया कि "संसार खोटा है। जब तक उन से लोगों के सुख-प्रांति की आशा है, तब तक उन्हें यही तकलीफ बनी रहेगी। पर यदि वे एक बार इस पशा को तोड़ डालें तो न किसी बात की कक-फक पीछे रहेगी, न सिर पर कुछ भार रहेगा। अब तो यही समक्तना ठीक था कि सब ठीक-ठाक हो गया श्रीर यह बलाय टल गई। एक बार इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर कि इस संसार की अंतर फिर से न फिरेंगे, आप का निश्चय कीन फेर सकता था ?

इधर जिजाई भी कुछ कम न थी। वह बोलने में तो फटफटी थी पर साथ ही पितवता भी थी। तुकाराम महाराज के चले जाने पर उसे बड़ी वेचैनी हुई। प्रायः भड़-भड़े लोगों की यही हालत होती है। मन में जो ग्राया फाड़-फाड़ बोल डाला पर पीछे कुछ नहीं। बादल ृत्राए, बरस गए, फिर ग्राकाश साफ़ का साफ़। जिजाई का वह स्वभाव उस के जन्म भर रहा। वह तो भोली-भाली सांसारिक स्त्री थी। उसे न तो तुकाराम की भगवद्गक्ति समक्त में ग्राती थी न उन का परोपकार। वह तो एक मात्र यह जानती थी कि उस के पड़ेसियों का संसार जैसे होता था, वैसे उस का होना चाहिए। पिता के घर में जिस खुल में वह थी, उसी प्रकार के सुख की वह तुकाराम से ग्राया करती थी। उस मुख की प्राति

न होती देख उस का जी जलता श्रीर वह तुकाराम से खून लड़ती। हेतु यह कि तुकाराम महाराज भी श्रन्य संसारी पुरुषों की तरह संसार के धंधे श्रधिक सावधानी से करें। पर तुकाराम के प्रति उस की भक्ति कम न थी। वह भी पराकोटि की थी। विसंगति की हिट से देखा जाय तो जिजाई के ही स्वभाव में वह दोप श्रधिक था। इधर खून मनमाना बोलना श्रीर इधर तुकाराम भूखे रहें, तो स्वयं भी भूखा रहना। यह कम उस साध्वी का श्राखीर तक रहा। इस लिए तुकाराम के निकल जाते ही वह वड़ी वेचैन हुई। वह जानती थी कि तुकाराम के पास खाने पीने के लिए या श्रोढ़ने-पिहनने के जिए कुछ न था। इस कारण उसे वड़ी चिंता पड़ी श्रीर उस ने तुकाराम जी को सब जगह तलाश करवाया। इंद्रायणी का तीर, बल्लाल का बन, मंडारा श्रीर गोराडा पहाड़ सब स्थान हुँ द्वाए। श्रंत में मामनाथ पर तलाश करने के लिए कान्होवा को भेजा। कान्होवा से श्रीर तुकाराम से भेंट हुई। बड़ें भाई ने श्रपना निश्चय प्रकट किया। यह सोच कि इस समय बोलने में कुछ लाम नहीं, कान्होवा चुप हो रहे श्रीर उन्हें घर ले श्राए। जिजाई को श्रानंद हुशा।

कुछ दिन ऐसे ही गए। अव तुकाराम रहते तो घर में पर वे घर का काम कुछ न करते। उन का कार्य-क्रम अब निश्चित-सा ही था। प्रातःकाल उठ कर श्रीविद्धल का पूजन करना, कहीं एकांत स्थल में जा कर जानेश्वरी या नाथ भागवत का पारायण करना, और रात को जहाँ कहीं हरिकीर्तन हो वहाँ जा कर हरिगुण और हरिदासों का प्रवचन सुनना। संसार का अब एक भी काम वे न करते। कुछ दिन जिजाई न बोली। पर धीरेधीरे फिर बोलना शुरू हुआ। परंतु अब स्थित पलट गई थी। इस विचार से कि वे फिर उठ कर न चले जावें, वह कम बोलती। इधर तुकाराम को भी अब उस के बोलने से न लजा आती न कोध। अगर आती तो केवल हँसी। जिजाई भी उन्हें अब और कुछ न कहती। यदि कहती तो बोल्होवा के समय जो लोग इन के यहाँ से कर्ज़ ले गए थे, उन के यहाँ से केवल कुछ धन वस्रल कर लाने को कहती। कभी-कभी तुकाराम यह काम करते भी।

पर यह काम करते हुए इन का मन दुश्चित होने लगा। एक तो धन का विचार मन में अधिक आने लगा। दूसरे देनेदार लोग या तो इन से मुँह छिपाने लगे या भूठ बोलने लगे। यह देख तुकाराम महाराज के मन में विचार उठने लगे कि "यह काम बड़ा छुरा है। ईश्वर की वजाय धन का चिंतन तो मुक्ते करना ही पड़ता है, पर साथ ही लोगों को भूठ वोलने में भी में प्रवृत्त करता हूँ। देने का अनुभव मुक्ते भी स्वयं हैं। कर्ज़ के बोक्त से तो देह भी भारभूत जान पड़ती है। ईश्वर ने मुक्ते देह दिया है। क्या यह में वे ईश्वर से उधार नहीं लिया है? इस कर्ज़ की अदाई में ही कैसे कर रहा हूँ? जब तक में स्वयं इस अनुण से मुक्त न हुआ, तब तक लोगों से उन के कर्ज़ की अदाई गाँगने का मुक्ते क्या अधिकार?" इस प्रकार के विचार प्रवल होते ही तुकाराम जी ने निश्चय किया कि ये सब कर्ज़ खत इदावणी में डुबो दिए जावें। नैराश्य का सुख और आशा का दुःख आप खूब जान चुके थे। इस लिए यह भावना पैदा हुई कि काग़ज पत्र डुबो देने पर अपना किसी पर हक्त ही न रहेगा और फिर यह फिक्त कि वह देगा या नहीं, मन को व्यम

न करेगी। जब जिंजाई श्रीर कान्होवा ने यह निश्चय सुना तब जिजाई तो कुछ न बोली, पर कान्होवा नम्ननापूर्वक बोले, "दादा, श्राप तो साधु होना चाहते हो। पर मुफे तो श्रभी धरवार चलाना है। ये सब काग़ज़ डुवो कर श्राप मेरा क्यों नुक्रसान कर रहे हो।" कान्होवा की यह बात सुन तुके। बा चुप हो गए। पर श्रंत में खूब विचार कर यह निश्चय हुश्रा कि काग़ज़ दोनों भाइयों में बांटे जावें। कान्होवा श्रपने हिस्से के काग़ज़ श्रपने पास रक्तें श्रीर उन के दाम वस्ल करें। उन के बांटे के काग़ज़ डुवाने का इन्हें श्रधिकार न था। पर जो काग़जपत्र इन के खुद के हिस्से में श्रावें, उन पर तो इन का पूर्ण श्रधिकार या। ये चाहें उस का दाम वस्ल करें, चाहें उन्हें नदी में फेंक दें। यह सोच कि 'सबं को नहीं तो कम से कम मेरे देनेदारों को में श्रुणमुक्त क्यों न करूँ तुकाराम जी ने श्रपने हिस्से के काग़ज़ लिए श्रीर उन्हें इंद्रायणी में डुवो दिया। जिजाई ने सोचा कि कहाँ से इन महाराज को वस्त्लियत का काम करने को कहा!

अब तुकाराम महाराज के पीछे जंजाल सब छूट गया। न इन से कोई कुछ फहता, न ये किसी से कुछ बोलते। खतों के काग़ज़ डुबो देने के बाद तुकाराम जी ने कभी धन के। सर्श ही नहीं किया। यह ब्रत उन्हों ने ख्रांत तक निभाया। जब शिवाजी महाराज ने इन्हें बुलाया ऋरीर इन को लिवा लाने के लिए घोड़ा भेजा और इन्हें कुछ जवाहिर नज़र किया तव भी त्राप ने वह सब वापस कर जो क्रभंग श्रीशवाजी राज के। भेजे उन में लिखा कि "धन तो हमें गो-मांस-सा त्याज्य है।" काग़ज़ ड़ुवो देने के बाद शीघृ ही तुकाराम महाराज की देहू-वासियों पर छाप पड़ गई। वे इन्हें साधु समभने लगे। कुछ सांसारिक लोग तो श्रवश्य ऐसे ये जो इन के इस कृत्य के। वेवकृक्षी के सिवाय श्रीर कुछ न कहते। पर श्रिभिकांश लोगों पर इस का असर अञ्छा हुआ। प्रायः जिन लोगों के दस्तावेज महाराज ने डुवो डाले थे, उन में से बहुतेरों ने इन का कर्ज़ा ऋदा किया। किसी न किसी रूप में योड़ा-बहुत कर, जैसा बना, बैसा उन लोगों ने जिजाई का पहुँचाया। जिजाई ने भी इस के वाद तुकाराम से काई घर का काम करने के लिए कभी न कहा । यह स्वयं ही सब काम देखने लगी। मन में कुड़ती तो अवश्य, जब कभी दुःख असहय होता तो बोलती भी। पर श्रव उस वोज्ञने में निंश का विष भरा न रहता था। श्रव उस में श्रवना दुखड़ा रोने का ही सुर रहता। तुकाराम जी ने तो श्रव इस विषय में चिंता करना ही छोड़ दिया था। उन का तो निश्चय हो चुका था कि जिस ने चींच दी है, उस ने चुगने के लिए दाना पहले ही पैदा कर रक्खा है। मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं; सब दैव पर निर्भर है। ''दैव से ही धन मिजता है और दैव से ही मान । प्रारब्ध ते ही मुख होता है और दुःख भी प्रारब्ध से ही मिलता है। इस लिए रे मन, इन बातों के पीछे क्यों पड़ा है, तू तो पंदरीनाथ का भजन फर। दैव ही से तो पेट भरता है, और इसी लिए तुकाराम कभी नहीं चिल्लाता।" वे तो श्रय इन सब बातों से छुटकारा पा चुके थे। उन्हों ने इन के बाद खाने-पीने की कभी परवाह न की। जो मिले, उसी पर गुज़ारा किया। श्रय तो इन का भार स्वयं श्रीविद्दल ने उटाया था। इन के खाने-पीने की चिंता सदैव जिजाई करती। दोनों देर जैसा बने, वैसा रूखा-स्खा वह उन्हें खिलाती। ये जय पहाड़ों पर जा येठते, तय भी इन का खाना स्वयं वहाँ ले जाती या किसी के हाथ भिजवाती। परंतु वनौर इन के खाए ख़ुद कमां न खाती।

श्रव तुकाराम जी के। केवल एक ही काम रहा श्रीर वह था एक भाव से श्रीविद्वल का नाम लेना। तुकाराम समभते थे कि नाम ही ईश-प्राप्ति का साधन है श्रीर नाम ही उस का फल है। दोनों साधन तथा साध्य का मूल्य एक नाम ही वे समभते थे। वही नाम लेते हुए वे बड़ी मिक्त से चिल्लाते 'श्रा री मेरी माँ, श्रा री मेरी विठाई'। इस नाम स्मरण से ही उन को सब कुछ मिला। यह क्या श्रीर यह कैसे मिला, इस की साख उन का चरित्र दे रहा है। पाठकों को स्वयं ये बातें धीरे-धीरे समभ में श्राएँगी। यहाँ पर केवल इतना ही कहना है कि दिवाला निकलने के कारण इन के प्रति जो देहू के लोगों की तिरस्कार-बुद्धि हो गई थी, वह इंद्रायणी में काराज़ ड्याने से बदल गई श्रीर वे ही लोग तुकाराम जी की श्रोर दूसरी हिन्द से देखने लगे।

# एंक्स परिच्छेद

#### तुकाराम की साधना

तपयल रचह प्रपंच विधाता।

तपयल विष्णु सकल जग त्राता।

तपयल संभु करहिं संघारा।

तपयल सेस धरिं महि भारा॥

तप श्रधार सब सुष्टि भवानी।

करहु जाह श्रस तप जिय जानी॥

वेदांत-शास्त्र में जीवों के चार भेद किए हैं—वद्ध, मुमुत्तु, साधक श्रौर विद्ध । जब तक जीव के। यह ज्ञान ही नही होता है कि वह संसार के पाशों से वंधा हुश्रा है, जन्म-मृत्यु के भ्रमण-चक्र में फँसा हुश्रा है, श्रौर सांसारिक त्त्रिक सुखों से भिन्न कोई नित्य साधन सुख है, वह यद कहलाता है । ईश्वर की माया ऐसी है कि बहुधा जीवों के। यह ज्ञान होने ही नहीं पाता । परवशता में सदियों से पड़े हुए लोगों के। जिस प्रकार प्रथम यह ज्ञात ही नहीं होता कि वे पराधीन हैं, परतंत्र हैं, प्रत्युत जिस प्रकार वे उस परवशता के श्रधीन हो श्रपनी स्थिति के सुख की नींद उमकते हैं, उसी प्रकार श्रमादि काल से इन संसार पाशों में वंध जीव को यह ज्ञान ही नहीं होता है कि वह यद्ध है । सांसारिक सुखों में पले हुए जीव को प्रायः पर ज्ञान नहीं होता । परंतु जब सांसारिक दुन्नों की श्रौंच लगती है, चारों श्रोर जलते हुए धन में जाल में फँसे हरिण की नाई जब इस जीव पर सभी श्रोर से दुख श्राने लगते हैं

श्रीर उन से छुटकारा पाने का उपाय उसे नहीं सुकता, तभी यह भान उत्पन होता है कि वह बद्ध है। तब उस की माया-नींद खुलती है। पर नींद के खुलते ही उस को बद्ध दशा नष्ट नहीं होती। केवल यह ज्ञात होने से कि हम पर-वश हैं, पराधीनता की ग्रवस्था से मनुष्य या राष्ट्र नहीं छुटता । उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे क्या प्राप्त करना है । वह जीव जिसे यह समभता है कि वह बद्ध है और उसे मोन्न प्राप्त करना है, मुमुन्तु कहलाता है। तव उस के मन में इन पाशों से छुटकारा पाने की बुद्धि उदित होती है। यह होते ही जिन वातों का वह ग्रपनी वदावस्था में हितकर मानता था, वे ही ग्रव उसे दुलकर ग्रौर त्याज्य मालूम पड़ती हैं। उसे ग्रव ज्ञान होता है कि सामान्य संसारी जीव जिसे मुख समऋते हैं, वह श्चंत में दु:ख ही है ग्रीर मीत् चाहनेवाले निष्ठे सुख समकते हैं वही सांसारिक लोगों की त्रोर से दु:ख माना जाता है। इसी त्रिपरीत वात के विषय में भगवान् कहते हैं, कि 'सव प्राणियों की रात में संयमी पुरुष जागता है और जिस स्थिति में प्रायः सव प्राणी जागते हैं, आँखें खुला हुआ पुरुष उसी स्थिति में नींद लेता है।" इस दृष्टि-परिवर्त्तन के बाद स्वाभाविकतया ही मुमुत्तु जीवबंधन-कारक बातों के। छोड़ मोत्त्-दायक बातों का ही सेवन करने लगता है। इसी दशा में उसे साधक कहते हैं। श्रांत में साधना करते-करते जब वह पूरी मुक्त-दशा के। पहुँचता है, तब वह सिद्ध कहलाता हैं। श्रीतुकाराम महाराज इन चारों ग्रायस्थान्त्रों से गुज़रे। पिता की मृत्यु होने तक वे बद्धता की रात में साते थे। उस के बाद दिवाला निकलने के दिन से इंद्रायणी में काग़ज़ डुवाने के दिन तक वे मुम्ज़ु अवस्था में थे। उस के बाद उन्हों ने साधक दशा में प्रवेश किया। इस अवस्था से सिंद्ध-दशा का पहुँचने के लिए उन्हों ने जिन साधनों का सेवन किया, उन्हीं का विचार इस परिच्छेद में करना है।

इस विषय में पाठकों को दूसरे किसी के कथन पर विश्वास लाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं श्रीतुकाराम महाराज ने अपने कुछ अमंगों में बतलाया है कि उन्हों ने क्या साधन किया। यह सब कहने का कारण यह था कि एक बार संतों ने उन से प्रश्न किया कि "महाराज आप इस स्थित को कैसे प्राप्त हुए ?" किसी महात्मा को देखते ही सामान्य लोगों को—विशेषतः उन को जो उसी मार्ग से जाना चाहते हैं, यह जानने की स्वामाविक मनीपा होती है कि किन बातों के आचरण से उस महत्मा को यह महत्य प्राप्त हुआ। उन वातों को जान, यथाशक्ति स्वयं आचरण कर, उच्चता को पहुँचने की महत्वाकांचा ही इस जिज्ञासा का मूल है। यद्यपि हर एक श्रोता उन बातों को आचरण में ला वैसा ही महात्मा नहीं बना सकता है तथापि यह इच्छा बिल्कुल स्वामाविक है और थोड़ा-बहुत लाम भी केवल इन बातों को जानने से भी अवश्य होता है। इसी कारण महात्माओं को अपने ही मुख से अपना ही हुत्त कथन करने की इच्छा न होते भी वह कहना पड़ता है। श्रीतुकाराम महाराज तो सम्बत्ता आरंभ ही में कहते हैं कि "ये बातें कहना उचित तो नहीं, पर जब आप ऐसे सब्जन ऐसे निर्वेव से यह पुच्छा करते हैं तो आपकी बात माननी ही चाहिए।" यह निवेदन कर श्रीतुकाराम महाराज ने अपना साधन-मार्ग बताया है। संभव है हर एक पाठक के। यह मार्ग पूर्णतया उचित न जान पड़े, या कुछ ऐसी बातें जिन पर तुकाराम जी ने

श्रिषक भार डाला है बड़े महत्व की न प्रतीत हों। परंतु यहाँ पर ऐसे मार्ग का विचार नहीं। करना है जिस से हर एक पाठक के चित्त का समाधान हो या जिस को श्रनुसरण कर हर एक मनुष्य तुकाराम बन सके। ऐसा सर्व-साधारण मार्ग न कोई विद्यमान है न किसी के। उस मार्ग से जाने की प्रवल इच्छा है। जहाँ इच्छा है वहाँ मार्ग श्राप से श्राप ही दीख पड़ता है। यहाँ तो केवल इतना ही देखना है कि श्रीतुकाराम महाराज ने सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए क्या साधना की।

सांसारिक लोग जो काम तुख के समभ कर करते हैं, उन्हें छोड़ देने पर भी इस का निश्चय करना त्रावश्यक ही है कि क्या करना चाहिए । गीता के कथनानुसार कोई भी प्राणी एक च्राण के लिए कर्म किए तिना नहीं रह तकता। अर्थात एक प्रकार के कर्मन किए जाएं तो दूतरे कित प्रकार के करने चाहिए ! उक्त प्रश्न का उत्तर भक्ति-मार्ग थीं देता है। जिस प्रकार सांसारिक दशा में हर एक मनुष्य हर एक काम अपने ख़ुद को या श्रपने कुल को सुख देने के लिए करता है, उसी प्रकार भक्ति की साधक दशा में हर एक काम त्र्रपने उपास्य देवता को संतुष्ट करने के हेतु करना चाहिए । इस साधकावस्था में केवल मन से ही ईश्वर कहना पर्याप्त नहीं होता; क्योंकि यह वात इतनी सहल नहीं है। यदि एक ज्ञाण भर के लिए ही सांसारिक मनुष्य मन से ईश्वर का ध्यान करने का प्रयत्न करे, तो इस बात की कठिनता उस के ध्यान में फ़ौरन् आ जायगी। इद्रियों का और उन के विषयों का संनिकर्ष होते ही उन का परिणाम मस्तिष्क द्वारा मन पर हुए वग़ीर नहीं रहता। इसी कारण ज्ञण-ज्ञण में मन के चिंतन में वाधा पड़ती है। मन ग्रीर शरीर का श्रत्यंत निकट संबंध होने के कारण एक का दूसरे पर परिखाम हुए विना नहीं रहता। श्रीर संसारिक कृत्यों में ब्रासक्त रहने के कारण जो ब्रादतें शरीर को पड़ जाती हैं उन्हीं का परिणाम मन पर ऋविक होता है। ऋर्थात् यदि दुर्निग्रह और चंचल मन को ऋपनी इच्छा के अनुसार वश में रख कर इंड-कार्य में प्रवृत्त करना हो तो प्रथम शरीर को सँभालने से ही श्रारंभ करना पड़ता है। योग-शास्त्र में यम नियमादिकों का प्राधान्य इसी जिए माना जाता है। इन के साहाय्य से शरीर को वश में लाने के पश्चात् चित्त-वृत्ति का निरोध करना सुजान्य होता है। भक्ति-मार्ग में भी इसी प्रकार प्रथम शरीर, वाली श्रीर फिर मन को वश में लाना पड़ता है।

श्रीतुकाराम महाराज के मन में भी प्रथम यही ग्राया कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए जित ते शरीर एक-सा श्रीविष्टल की सेवा में मिहनत करता रहे । ग्रतएव उन्हों ने ग्राना विष्टल-मंदिर सुधारने का काम सब ते पहले शुरू किया । विश्वंभर वाया के समय ते इस मंदिर की दुस्ती न हुई थी ग्रीर वीच के दुभिंच ग्रीर दुर्देंव के दिनों में तो इस की ग्रीर किसी का ध्यान ही विशेष रूप से न गया था । मंदिर पुराना हो चुका था ग्रीर कई स्थान पर गिरने के। हुग्रा था । श्रीतुकाराम महाराज ने स्वयं सब प्रकार के कुछ उठा कर इस मंदिर की मरम्मत करने का निश्चय किया । उन्हों ने पत्थर जमा किए, मिटी ला कर उस का गारा बनाया ग्रीर सुबह से शाम तक मिहनत कर मंदिर की मरम्मत की । भीते नई बनाई, चारों तरफ़ का ग्रहाता तैयार किया ग्रीर सुद स्थान साफ़ कर नया-गा कर दाला।

इस प्रकार मंदिर के जीणों द्वार के साथ ही उन्हों ने अपनी चित्तवृत्ति के। भी सुधारा। गिति-मार्ग से काम करने का यही बड़ा भाव है। उदाहरणार्थ यही देखिए। जब कोई पुरुष अपना मकान बनवाता है, तब उस का चित्त उन बातों में अधिक आसक्त रहता है, जो उस घर में आगे होनेवाली हों। इसी प्रकार मंदिर बनाते समय तुकाराम के मन में भी भविष्यत्कालीन हरय ही आते होंगे। यहाँ पर भजन करेंगे, यहाँ वैठ पूजन करेंगे, यहाँ संतों के साथ चर्चा करेंगे इत्यादि विचारों में ही उन के दिन बीते होंगे। अर्थात् मकान बनाने का एक ही कृत्य होते हुए, एक का मन सांसारिक बातों से भरा रहता है तो दूसरे का परमार्थिक बातों में। एवं मंदिर बाँधते-बाँधते श्रीतुकाराम महाराज के चित्त में पार-मार्थिक विचार, वाणी से हरिनाम का उचार और शरीर से ईश्वरार्पित आचार तीनों वातें साथ ही साथ हुईं।

स्वयं मिहनत कर के मंदिर की मरम्मत करने से उस मंदिर के प्रति तुकाराम जी को ऋधिक ममत्व मालूम होने लगा । ऋपनी इच्छानुसार ऋव भजन-पूजन करना, एकांत में बैठ ईश्वर का ध्यान करना, ज्ञानेश्वरी प्रभृति मंथों का पाठ करना इत्यादि कार्यी के लिए उन्हें ग्रब कहीं दूर जाने का विशेष कारण न रहा । विशेष एकांत के लिए वे कभी-कभी किसी पहाड़ पर जा बैठते थे, पर प्रायः उन का बहुत-सा काल स्रव इसी विडल-मंदिर में बीतता था। मंदिर की मरम्मत करने के पश्चात् उन्हों ने वहीं पर एकादशी की रात में कीर्तन करना शुरू किया। एकादशी का केवल उपवास करना तो इन के कुल में पहले ही से था। पर अब वही बात अधिक नियम के साथ और अधिक निष्ठा से होने लगी। जिस प्रकार सभी धर्मी में कुछ न कुछ दिन उपवास के लिए नियत हैं, उसी प्रकार इस वारकरी संप्रदाय में एकादशी की तिथि उपवास के लिए निश्चित है। एकादशी वत फे लिए दशगी के दिन एक भुक्त रह कर, एकादशी के दिन कुछ न खा कर रात भर हरि-कीर्तन भजन कर के द्वादशी के। सूर्योदय होते ही भगवान को नैवेद्य समर्पण कर उपवास छोड़ना होता है। जान पड़ता है कि तुकाराम जी एकादशी के साथ सोमवार का भी वत करते थे। क्योंकि उन के ग्रमंगों में ये दो व्रत न करनेवालों की कई बार निंदा पाई जाती है। दिन भर निराहार रह कर शाम को शिवपूजन कर सोमवार वत की धारणा की जाती है। श्राज-कल केवल श्रारोग्यविषयक दृष्टि से ही उपवास की श्रोर देखा जाता है, परंतु तुकाराम महाराज के समय ये उपाषण के दिन उपासना-विषयक दृष्टि से देखे जाते थे श्रीर श्राज भी भाविक लोग उपापण वत की त्रोर इही दृष्टि से देखते हैं। भक्तिमार्ग की दृष्टि से भजन-पूजन के आड़ आनेवाले आलस्य, निद्रा और चित्तवित्तेष के। दूर करने में उपवास का वड़ा उपयोग है।

श्रीतुकाराम महाराज ने एकादशी के दिन कीर्तन करना आरंभ किया। आज तक ने अन्य हरिदासों के कीर्तन सुनने जाते थे पर अब उन्हों ने स्वयं कीर्तन करना शुरू किया। इस का एक कारण तो यह था कि प्रायः घहुत-से कीर्तनकार कीर्तन कर के ही उप-जीविका च जानेवाले होने के कारण केवल बगला भगत होते थे। उन लोगों का चित्त हरिभजन में रत न होने के कारण उन के कीर्तन का उन के परिणाम श्रोताओं के मन पर ्र्ड प्रकार से नहीं होता था। तुकाराम महाराज कहते हैं "प्राय: वक्ता ग्राशास्त्री से वँधा रहता है स्रीर श्रोता के मन में डर रहता है कि वक्ता कहीं श्रोता की निंदा न करे। इस का फल यह होता है कि वक्ता . खुद ही नहां समक्तता कि वह क्या कह रहा है। वह तो खाली इसी लिए गला सुखाता है कि उसे कोई कुछ दे दे। लोभ का विलौटा वन यह घर-घर भीख माँगता फिरता है। अगर दोनों अशेता और वक्ता का मन लोभ से ही भरा है तो वह भजन किस काम का ? यह तो वैसा ही हुआ जैसे बहरे और गूँगे एक जगह ही जमे हों। स्रनाज तराज़ू से तौला जाता है स्रौर बोरी में भरा जाता है, पर उस का स्वाद न तराज़ू जानता है न बोरी ।" इस प्रकार के कीर्तनों से स्रारंभ-स्रारंभ में यद्यपि हुकाराम जी की कुछ आनंद हुआ होगा, पर थोड़े ही दिनों में इस प्रकार के भाड़े के कीर्तनकारों के कीर्तनों से कँदरा गए होंगे। इसी कारण उन्हों ने श्रपने विष्ठल॰ मंदिर में एकादशी के दिन स्वयं कीर्तन करना आरंभ किया। इस विषय में आगे चल कर खकाराम महागज ऐसे निपुण हुए कि ज्ञाप के कीर्तन की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई श्रौर श्रीशिवाजी महाराज के-से लोग भी इन का कीर्तन सुनने के लिए त्राने लगे। इन के कीर्तन का त्रानंद लोहगाँव के लोगों ने ख़ूब लूटा। पाठक यहाँ न भूले होंगे कि लोहगाँव तुका-राम जी की माता कन काई का जन्मस्थान था। तुकाराम-चरित के लेखक महीपति जी ने लिखा है कि "जिस प्रकार कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा होते भी कृष्ण-प्रेम का स्नानंद गोकुल के लोगों को प्राप्त हुन्ना, उसी प्रकार तुकाराम महाराज के जन्म-स्थान देहू की न्रपेचा उकाराम जी के कीर्तनों का आनंद लोहगाववालों ने ही अधिक उठाया।" कीर्तन कर के उस के वदले में धन लेनेवाले लोगों के विषय में तुकाराम जी के मन में त्राखिर तक बड़ा स्रनादर रहा। यहाँ तक कि स्राप ने एक स्रभंग में साफ़-साफ़ कह दिया है कि "कीर्तन के बदले में जो धन लेते हैं वे श्रीर उन्हें जो धन देते हैं वे, दोनों नरक के श्रिधकारी हैं।"

तुकाराम स्वयं कीर्तन करने लगे। इस का एक कारण और भी था। शिच्क का काम करनेवाले हर एक मनुष्य का यह अनुभव है कि कई ऐसी वातें जो स्वयं पढ़ते हुए उस ने न समभी थीं, जब वह शिच्क का काम करते हुए विद्यार्थी-वर्ग को समभाने के लिए पढ़ता है, उसे अधिक अच्छी रीति से समभ में आ जाती हैं। इस का कारण यह है कि स्वयं सीखते समय उस ग्रंथ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना कि सिखाने के समय देना पड़ता है। इस के सिवाय यह भी है कि जो बात खुद के अच्छी समभी हुई भी हो, वह भी समभाने से अविक दिन याद रहती है। विद्यार्थी-दशा में प्रायः यह देखा जाता है कि जो विद्यार्थी अपने सहपाठियों की समभाता रहता है, उस का विषय अन्य विद्यार्थियों की अपेच्ता अधिक तैयार रहता है। मतलव यह कि स्वयं पठन करते हुए किसी बात का जितना विचार होता है, उस से कई गुना अधिक वही बात दूसरों को समभाने के समय होता है। पढ़ने की अपेच्ता पड़ाने के काम में इसी लिए अधिक विचार करना पड़ता है। तुकाराम महाराज कीर्तन करने में प्रवृत्त खास कर इसी लिए हुए कि 'ज्ञानेश्वरी', 'एकनाथी मागवत' इत्यादि ग्रंथों पर स्वयं पाठ करने या मनन करने की अपेच्ता अधिक विचार हो। आप ने अपने एक अभी में कहा है कि ''ये शब्द केवल गौरव के नहीं पर मेरे स्वयं अनुमव ने मरे हुए है कि

भक्ति को कीर्त्तन केवल पैदा ही नहीं करता वरन् उसे बढ़ाता भी है श्रीर श्रंत में निज पद के। भी पहुँचाता है। '' श्राप श्रपने पवचनों में बहाजान या वेदांत की श्रपेत्ता भक्ति-मार्ग का ही विवरण श्रधिक करते। खास कर श्राप श्रीकृष्ण की बाल-लीलाश्रों का ही वर्णन श्रधिक करते श्रीर श्रोतृ-समूह के। ख़ूब भजन कराते। श्रीविष्टल-भजन पर ही श्राप का श्रधिक मन रहता श्रीर नाम-स्मरण की महिमा श्राप सदा प्रतिपादन करते।

पूर्वोक्त चरित्र से पाठकों के। श्रीतुकाराम महाराज के विषय में यह वात विदित ही है कि आप ने किसी ग्रंथ का विशेष अध्ययन न किया था। पिता के पास तेरह वर्ष तक केवल पढ़ना, लिखना, हिसाब करना इत्यादि व्यावहारिक वातें ही सीखी थीं। बाद को भी उन्हें श्रभ्यास करने का मौक़ा न श्राया। उन की बुद्धि तीव तो श्रवश्य थी, पर केवल बुद्धि की तीव्रता से ग्रभ्यास नहीं होता । प्रायः यही देखा जाता है कि तीव बुद्धि श्रीर दृढ़ श्रम्यास क्वचित ही साथ पाए जाते हैं। तुकाराम जी ने तो स्पष्ट ही श्रपने विषय में कहा है कि "कीर्तन प्रारंभ करते समय मेरा चित्त ग्रम्यास में विलक्कल न था।" ऐसी दशा में एकदम कीर्तन करने के। प्रवृत्त होना एक प्रकार का साहस ही था। पर ऐसे बुढ़िमान् पुरुषों के। साहस ही अभ्यास में प्रवृत्त करता है। वही हाल यहाँ भी हुआ। कीर्तन के लिए केवल समभने से थोड़ा ही काम चलता है। उस के लिए तो कई बातें जिह्नाय रहनी चाहिए। इस लिए सब से प्रथम आप ने संतों के प्रासादिक बचन का मुख-पाठ करना शुरू किया। मुख-पाठ करने की प्रथा भारतवर्ष में वड़ी पुरानी है। 'त्रमिमीले पुरोहितं' से ले कर 'समानीव त्राकृतिः' तक ऋग्वेद के सब मंत्र ही नहीं: उन मंत्रों के पद, कम, जटा इत्यादि प्रकार के पाठ, ब्राह्मण-मंथों के तथा शिचादि पड़ंग ग्रथों के साथ, ग्रथं न समभते हुए भी मुख-पाठ करनेवाले वेद-पाठी ब्राह्मणों का त्राज भी स्रमाव नहीं है। छापेखाने न होने के कारण जिस समय ग्रंथ दुष्पाप्य थे तथा विधर्मी लोग उन अंथों का जलाने या नष्ट करने पर उद्यत थे, वेदों की पाठप्रंपरा-पूर्वक रचा इन्हीं बाहाणों की वदौलत हुई है। भारतवर्ष में प्राचीन पंडितों का तो त्राज भी यही निचार है कि "पुस्तक-पोथियों में ही जो विद्या रहती है तथा दूसरों के तावे में जो धन रहता है, ये दोनों किसी काम की नहीं। क्योंकि प्रसंग पड़ने पर न वह विद्या काम ब्राती है, न वह धन।" कीर्त्तन के समय कीर्त्तनकार काग़ज़ पढ़ कर तो प्रवचन नहीं कर सकता। उस के लिए तो मुख-पाठ करना त्रावश्यक ही है। मुख-पाठ करने में एक त्रीर लाभ यह होता है कि यदि अर्थ सममता हो, तो वाणी और मन दोनों का उस किया में एक-सा वे।ग रहता है। कीर्तन के लिए श्रीतुकाराम महाराज ने इसी कारण संतों के कई प्रासादिक ग्रीर सुभाषित-स्वरूप वाक्य मुख-पाठ किए ।

ग्राप लिखते हैं कि "श्रद्धा श्रीर श्रादर-भाव मन में रख कर मैं ने संतों के वचन का मुख-पाठ किया।" इस वाक्य का प्रथम भाग बड़ा महत्व-पूर्ण है। जो वचन श्रीतुकाराम महाराज ने याद किए, उन के प्रति श्राप के मन में श्रादर तथा श्रद्धा उपस्थित थी। श्राज कल की शिचा से मन प्रायः श्रद्धा-हीन होता है। जिन ग्रंथों का श्रध्ययन करना हो, उन के लेखकों के प्रति यदि श्रादर-भाव न हो, तो उन के कथन में श्रद्धा भी नहीं उत्पन्न होती।

इस 'कि युग' में इस 'हर एक वात की 'क्यों' में ही फूँच जाते हैं। इन क्यों छीर फैंसे के वाहर ही नहीं जा सकते । जहाँ देखो वहाँ संशय और शंकाओं का ही साम्राज्य नज़र शाता है। इस कारण असली ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती श्रौर अंत में श्रीमद्भगवद्गीता के कथनानुसार 'त्राज्ञ, श्रद्धाहीन ऋौर संशयात्मा वन कर, ऋंत में नाश केा ही प्राप्त होते हैं।' जैसे हर एक बात ग्रंध-अदा से नहीं साननी चाहिए वैसे ही हर एक बात में संशय ले कर अद्वाहीन वनने से भी तो काम नहीं चलेगा ? लोकमान्य तिलक जी के 'गीता-रहस्य' के उपोदात में तिखे अनुसार अहा का श्राधार लिए विना काम ही नहीं चल सकता। एन् ह्यो नो का हाथे नहीं, मानने के लिए भी प्रथम हाथे वतलानेवाले के प्रति श्रद्धा ही होनी चाहिए । भूमिति-शास्त्र के। आरंभ करते समय विद्यार्थी का प्रथम बिंदु या रेखा की व्याख्याएँ माननी ही पड़ती हैं । एक बार उन्हें श्रद्धापूर्वक मानने के बाद जैसे-जैसे वह उस शास्त्र में प्रगति किए जाता है, वेसे-वैसे उन व्याख्यात्रों की या परिभाषात्रों की सत्यता उसे प्रतीत होने लगती है। पर यदि ज्ञारंभ ही से संशय ले कर वह वैठ जाय, तो वह कुछ प्रगति ही न कर तकेगा । भारतीय धर्म-शास्त्र में श्रद्धा ग्रौर मेधा दोनों को एक-सा ही प्राधान्य दिया है। केवल इतना ही नहीं, दोनों का तुल्य प्राधान्य दिखलाने के लिए अहा मेथा की जोड़ देवता मानी गई है। तुकाराम जी ने केवल अपनी बुद्धि के वल पर ही अभ्यास न किया, पर अडा और आदर-पूर्वक अभ्यास किया। इस अभ्यास का क्या परिगाम हुन्ना, यह कहने की त्रावश्यकता ही नहीं है।

श्रीतुकाराम महाराज ने अपनी बुद्धि से एक-दो ही नहीं, कई अंथ पढ़े। मराठी के श्रतिरिक्त हिंदी ख्रौर संस्कृत के भी कुछ ग्रंथ उन्हों ने देखे थे। कवीरदास के दोहे तो उन्हों ने याद किए थे। इस वात का वर्णन महीपति जी ने किया ही है। इन दोहों की छाप इन के अभंगों पर कई स्थानों पर पड़ी हुई नज़र ज्ञाती है। केवल इतना ही नहीं, स्वयं तुकाराम की हिंदी-मापा में जो रचना है, उस में कुछ दोहरे भी है। कबीर के सिवाय तुलसीदास, स्रदास और मीरावाई के कवित्व की भी कुछ-कुछ छाया इन के श्रमंगों मं दीखती है। तुकाराम की हिंदी-कविता से उन का हिंदी-भाषा का ज्ञान-विशेष नहीं जान पड़ता। पर हिंदी के पूर्वोक्त संत कवियों के कवित्व प्रायः कीर्तनकारों के प्रवचनों में प्रचित्त थे । इसी कारण हिंदी भाषा उन की परिचित भाषा थी । फिर तुकाराम जी के समय पूना मांत पर मुसलमानों का ही शासन बहुत समय तक था, जिस के कारण भीवे हिंदुस्तानी म पा से परिचित थे। पर हिंदी के अंथों का आप ने अध्ययन किया हो ऐसा नहीं जान पड़ता । फेवल कुछ कविताएँ याद की होंगी । कई संस्कृत ग्रंथों की भी प्रतिष्विन ग्राप की फविता में सुनाई देती है। ज्ञानेश्वरी के साथ गीता का तो उन्हों ने श्रव्हा ही अध्ययन किया था। म गवत भी छाप ने स्वयं मृलरूप में पढ़ा था। पुराख और दर्शन-ग्रंथ तो पद्ने का उल्लेख अपने अभंगों में उन्हों ने स्वयं किया है। महीपति जी के कथनानुसार उन्टों ने योग-वासिष्ठ का भी मननपूर्वक छार्व समक्त लिया था। इस से जान पड़ना है कि तुकाराम जी ने संस्कृत-भाषा का कुछ द्यध्ययन द्यवश्य किया था । पुष्पदंत-कृत महिमा-स्तोत्र तथा शंकराचार्य जी के पट्यदी ग्रंथ का भी राग कहीं-कहीं उन के अमंगी में नुनाई

देता है। ये यथ पढ़ने के बाद वेद पढ़ने की भी इच्छा छाप के मन में छावश्य हुई होगी, पर शहूर-जाति में जनमं होने के कारण वह पूरी न हुई। जान पड़ता है कि यह बात उन के मन में खटकती रही। संभव है इसी कारण आप ने कई स्थान पर वेद-पाट का श्रिधिकार न रहने की बात पर दुःख प्रगट किया है। पर साथ ही श्राप से यह बात भी छिपी न थी कि जिन बाहाणों के। वह अधिकार था, वे वेद का अर्थ कुछ भी न समभते थे। अनेक जगह आप ने लिखा है कि "वेद का अर्थ तो हम ही जानते हैं, अन्य लोग तो केवल सिर पर बोक्ता उठानेवाले हैं", "वेद जिसे गाते हैं, वह तो हमारे ही साथ हैं", "वेदों का जटिल द्यर्थ वेद-पाठकों की समम नहीं ख्रौर दूसरे लोगों का अधिकार नहीं" इत्यादि। इस के सिवाय पुराण श्रौर अन्यान्य ग्रंथों में जो वेद का उल्लेख उन्हों ने पाया यां, उस से उन का अनुमान हो चुका था कि वेदों में क्या लिखा है। और उसी के श्राधार पर श्राप ने कई जगह वेद-मंत्रों का भावार्थ दिया भी है। परंतु श्राप वा खास श्रध्ययन मराठी संत-कवियों के ग्रंथों का था। ज्ञानेश्वर के श्रमृतानुभव श्रीर ज्ञानेश्वरी तथा एकनाथ की 'भावार्थ रामायण' श्रीर 'भागवत' के श्राप ने कई पारायण किए ये श्रीर उन के अर्थ को आत्मसात् कर लिया था। नामदेव के तो कई अभंग माता कनकाई के मुख से सुन कर इन्हें बचपन से ही याद थे ऋौर कीर्तन-भजन के लिए सब से पहले आप ने इन्हीं श्रमंगों को याद किया । नामदेव के प्रायः जिन-जिन विषयों पर श्रमंग पाए जाते हैं, उन सब विषयों पर तुकाराम महाराज के भी अभंग हैं।

भाविक पुरुष का ग्रंथाध्ययन करते समय एक बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रंथ देखने पर अनेकों के अनेक मत ध्यान में आ कर बुद्धि चकरा जाती है। इस विषय में चित्त का संदेह होने लगता है कि सच क्या है श्रीर भूठ क्या । ऐसे समय यदि मन का दंढ निश्चय न हो या सत्यासत्य का निर्णय करने की सामर्थ्य बुद्धि में न हो तो वड़ी श्रापत्ति श्रा पड़ती है। परंतु तुकाराम महाराज में ये दोनों गुरा थे। किए हुए निश्चय में उन की बुद्धि स्थिर थी श्रीर उन की तीव बुद्धि सार-ग्राहिणी थी। वे स्वयं कहते हैं कि "सत्य श्रौर ग्रसत्य के निर्ण्य में मैं ग्रपनी बुद्धि की गवाही लेता श्रौर श्रन्यान्य मतों के। न मानता।" किसी भी यंथ के। पढ़ते समय आप का विचार हंसचीर न्याय से होता था। श्राप ने मुख्य सार एक ही निकाल रक्खा था। श्राप कहते हैं कि "वेद ने अनंत बातें कहीं पर सब शब्दों से एक ही अर्थ बतलाया। सब शास्त्रों ने विचार कर एक ही बात का निश्चय किया। अठारह पुराणों का विद्वांत देखा जाय तो उन का एक ही हेतु है।" तुकाराम कहते यह हैं "विठाबा की शरण जाना चाहिए।" तुकाराम महाराज की पाठांतर शक्ति त्रसाधारण थी त्रौर साथ ही ज्ञापकी स्मरण शक्ति भी दुर्वल न थी जैसी कि प्रायः तीच्णबुद्धि पुरुषों की होती है। एक बार कः याद किया ग्राप प्रायः भूलते न थे। इस का कारण महीपति की भाषा में कहा जाय तो यह था कि 'दिन रात मनन करने के कारण अत्तर मानों स्वयं आ कर मुख में वास करने लगते।" इस प्रकार महाराज ने बड़े परिश्रम के साथ मक्ति-विषयक शंथों का अध्ययन कर और उन का सार निचोड़ कर मन में रक्खा । फल यह हुआ कि उस समय के भक्तजनों में आप की प्रतिष्ठा होने लगी।

साधक दशा में सब से बड़ा संकट उस संमय सामने ख्राता है, जिस समय मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। जैसे यागियों की राह में ऋणिमादि सिद्धियाँ आड़ आती हैं वैसे ही भाविक साधक के मार्ग में सम्मान और प्रतिष्ठा का वड़ा संकट आता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्तुतिप्रिय होता है। उस पर भी जब वह फेवल ग्रपने ही परिश्रम से, किसी दूसरे का साहाय्य न ले कर, ऊँचे पद के। पहुँचता है तव तो उस में श्रभिमान की मात्रा ग्रिधिकांश में उत्पन्न होने की बहुत संभावना रहती है। न किसी के उसे समन् भाने का अधिकार रहता है, न किसी का कहा वह मानता है। तुकावा का भी इस श्वभिमान से . खूब ही क्तराड़ना पड़ा। श्राप . खूब जानते थे कि यह श्रमिमान मन का वहिर्मल करता है। ग्राभिमान या ग्रहंकार के उत्पन्न होते ही, चित्त की ग्रांतर्मख वृत्ति नर होती है। उसे अपने दोष नहीं दीखते। केवल दूसरों के ही दोष नज़र ब्राते हैं। श्राप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ''यह काले मुँह का ऋभिमान ज़बरदस्ती ऋँवेरा दिखजाता है। मुख में मिट्टी डाल जे। कुछ तम्हें मिना हो उसे हाथ के हाथ उठा ले जाता है। बनी-बनाई बात विगाड़ने के लिए यहीं लोक-लाज के रूप से पीछे पड़ता है। इस प्रकार विगड़े हुए लोगों की आखिर फ़जीहत ही होती है।" इस अहंता से वचने के लिए श्राप ने लोक-लाज की कभी श्रपने पास फटकने भी न दिया। लोकलज्जा श्रहंता का ही एक सूचम स्वरूप है। इस लिए उसे छोड़ ग्रांप सदा बड़ी दीनता धारण करते थे, श्रीर श्रभिमान के। दूर भगा देते थे। उदाहरणार्थ जिन कीर्तनकारों के कारण श्राप के। स्वयं कीर्तन की इच्छा हुई, उन्हों के पीछे स्नाप साथ करने के लिए खड़े रहते। स्रर्थात् उन के मन में इन के प्रति सद्भाव रहता और इन के मन में ग्रहंता न त्राती। ग्राप ने त्रपने ग्रात्म-चरित्र पर अभंग में कहा है कि "मैं ने भिक्तपूर्वक शुद्ध चित्त कर के आगे गानेवालें। का साथ किया, संतां का पादोदक सेवन किया स्त्रीर लाज के। दूर रख जैसा बना वैसा परोप-कार किया।" ऐसे मन में श्रिभिमान का प्रवेश न दे कर श्रीर लाज छोड़ कर तुकाराम महाराज ने नम्नता धारण की ऋौर ऋपना साधना-व्रत निवाहा ।

तुकाराम महाराज ने एक अमंग में साधक-स्थिति का वर्णन किया है जिस से उन की साधना की कल्पना मलीमाँति की जाती है। "साधक की स्थिति उदास होनी चाहिए। भीतर-वाहर किसी प्रकार की उपाधि उसे न रखनी चाहिए। शारीर की सुखन लोखुपता तथा निद्रा दोनों के। चीत साधक को खाना बहुत थोड़ा खाना चाहिए। अकेले जहाँ के।ई न हो वहाँ खियों के साथ कंठस्थ-प्राण होते भी संभापण नहीं करना चाहिए। स्तंगिति, नामस्मरण और कीर्तन दिनरात होना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं जो कोई ऐसे साधनों से रहता है, उसी को ज्ञान और गुरू-छूपा प्राप्त होती है।" और एक जगह दो साधनों पर या साधक-स्थिति के दे। शत्रुओं से बचने के विषय पर आप ने कहा है कि "अगर के।ई साधना चाहे तो उस के लिए दो ही साधन हैं। उसे पर-द्रव्य और पर-नारी दोनों को विल्कुल अस्पृश्य मानना चाहिए।" तुकाराम जी ने ये दोनों साधन यावज्ञोवन पाले। धन के विषय में तो आप निरिच्छ थे ही। पर एक अमंग ने जान परता है कि एक मीक्वा आप को ऐसा भी मिला था जब कि एक छी इन्हें लुभाने के जिए

इन के पास आई। पर आप ने मनोजयपूर्वक उसे जवाब दिया कि "मा, यहाँ तो कभी का निश्चय हो चुका है कि पर-स्त्री रखुमाई सी है। जाओ यहाँ व्यथं कप्ट न करो। हम विष्णुदास वैसे नहीं। न तेरा पतन मुक्तसे देखा जाता है, न तेरा दुप्ट वाक्य सुना जाता है। और अगर तुक्ते पुरुष की ही आवश्यता है, तो दूसरे क्या थोड़े लोग हैं ?" वेचारी फ्या साचती हुई वहाँ से गई होगी ?

साधकावस्था चार स्थितियों में विभक्त की जाती है। अवण, मनन, निद्धियासन श्रीर साचात्कार । साधक पहले किसी साधन की क़ेवल वातें सुनता है। फिर उस का श्रांचरण करते-करते वह मनन करता है। मनन-स्थिति में वह देखता जाता है कि उस की साधना पूरी हुई या नहीं। साधनों का ब्राचरण करते-करते साध्य-प्राप्ति का विचार दिनरात सर्वकाल उस के मन में बना रहता है। इसी का निदिध्यासन कहते हैं। ख्रांत में जब उन राधनों का आचरण होते-होते आहोरात्र साध्यप्राप्ति का विचार मन में रहता है,:तव माचात्कार होता है। तुकाराम की साधन-दशा पहली तीनों अवस्थाओं में से जा चुकी थी। थी। साचात्कार मुलभ नहीं है। श्रीतुकाराम महाराज की सब साधना श्रीविद्यल के श्रव केवल साचात्कार की श्रौर शरण जाने की थी। वे पूर्णतया शरण हुए, उन्हों ने संसार छोड़ा कनक और कामिनी के मेहि का त्याग दिया, अवर्ण, मनन और निदिध्यासन किया। श्रव केवल भगवत्स्वरूप का साचात्कार होना वाकी था। जहाँ न शब्दों की तथा न मन की दौड़ पहुँचती हैं, ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर यदि तुकाराम महाराज के उपासक होते, तो 'मैं ब्रह्म हूँ' इस ज्ञान से उन का समाधान हो जाता। पर वे थे सगुणोपासक। उन के परमात्मा तो भक्तों के साथ हँसते, खेलते, काम करते, भक्तों के संकट दूर करने के लिए बैकुंठ छोड़ दौड़े ख्राते थे। अर्थात् तुकाराम महाराज इसी प्रकार के साचात्कार के भूखे थे। ज्ञण-ज्ञण ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनावाई, कबीर, एकनाथ, इत्यादि संतों के चरित्र ध्यान में ला कर श्रीर उन के लिए सगुरण परमेश्वर ने जो साचात्कार किए थे उन्हें मन में ला ते। "जिन संतों के। मूर्तिमान् श्रीविष्टल के दर्शन हुए थे या हुए हैं, उन की याग्यता तक में अभी न पहुँचा" इस विचार से आप का चित्त वड़ा उद्विम होता। आप फिर-फिर मन में विचारते कि अपनी साधना में क्या दोष रहा।

विचार करते-करते ग्राप के ध्यान में ग्राया कि "यदि मेरी साधना में कुछ दीप है या कुछ कमी है, तो यही कि मुक्ते ग्रमी तक किसी ग्रुरु का उपदेश नहीं हुग्रा।" उपनिषदों में ग्राप ने ग्रवश्य ही पढ़ा होगा कि "जिसे गुरु मिला है, उसी को ज्ञान होता है," "जिसकी देव के विषय में उत्कट मिल होती है, ग्रौर जैसे देव के वैसे ही ग्रुरु के विषय में, उसी को वे सब योग्य समक्तते हैं।" श्रीराम, श्रीकृष्ण हत्यादि लीला-विग्रहधारी परमेश्वर ने भी ग्रुरु-सेवान की थी। 'ग्रुरु विन कौन बतावे बाट' हत्यादि कबीर के पद भी ग्राप को याद होंगे। पुराणों ग्रौर सतों के विषय में तो ग्राप ने स्वयं लिखा ही है कि 'व्यास ऋषि पुराणों में कहते हैं कि 'सद्गुरु के बिना मनुष्य प्रेतरूप है। किसी प्रकार से उस का छुटकारा नहीं हो सकता। उस का शरीर फूठ से भरा रहता है। पुराणगंथ तो ऐसा कहते ही है ग्रीर संतों के बचन भी ऐसे ही हैं।" ग्रतएव ग्राप की यह कल्पना हुई कि किसी

गुरु की शरण जाना चाहिए। पर तुकाराम ऐसे तीच्णबुद्धि तथा परम चिकित्सक भाविक की गुरु मिलना सहज न था। उन के आसपास ऐसे गुरु तो बहुत थे जो 'न तो शास्त्राधार जानते थे, न पात्रापात्र का विचार करते थे। पर केवल उपदेश दे कर गुरुद् क्लिणा रूपी धन पर ही हाथ चलाते थे।' पर तुकाराम ऐसे खरे परीचक के सम्मुख ऐसे खोटे सिक्के चलने-वाले न थे। त्र्याप के मतानुसार तो 'ऐसे गुरु क्रौर उन के शिष्य दोनां नित्यगति के ही श्रिषकारी थे।' पीछे कहा ही गया है कि केवल ब्रह्मज्ञान पर श्राप का विश्वास न था। श्चाप जानते थे कि 'घर-घर बहाजान है, पर जहाँ देखो वहाँ उस में मेल है।' सगुग्-भक्ति की अपेचा करनेवाले ऐसे ब्रह्मज्ञानियां के प्रति आप की भक्ति न थी। आप का तो साफ़-साफ़ ऐसा मत था कि "गुरु के मुख से ब्रह्मज्ञान हो सकता है पर, विठोवा के प्रेम की पहचान नहीं हो सकती। विठोवा का प्रेमभाव वेदों से पूछना चाहिए श्रीर पुराणां से विचारना चाहिए। ज्ञान से स्रानेवाली थकावट छोड़ केवल संत ही वह पहचान जान सकते हैं।" इस लिए किसी दांभिक गुरु से ऋाप उपदेश लेने के लिए तैयार न थे। पर दिन-रात श्रांविष्टल की प्रार्थना करने रहते कि कोई ग्रच्छा गुरु मिले ग्रौर उस के उपदेश ते त्र्याप कृतार्थ हो । इत निदिष्यासावस्था में स्राप को प्रायः लोगों का उपसर्ग सहन न होता श्रौर घर के वाहर, पहाड़ों पर श्राप रात की रात श्रीविष्टल की प्रार्थना करते-करते गुज़ारते । श्रंत में एक माघ शुक्का दशमी गुरुवार की रात की श्राप ऐसं ही भजन कर रहे थे कि श्राप की श्राँखें भपकीं श्रीर श्राप को निम्नलिखित दृश्य दिखाई दिया । श्राप इंद्रायणी पर स्नान को जा रहे थे कि राह में आप को एक सत्पुरुप का दर्शन हुआ। तुकाराम जी उन के पेर पड़े ख़ीर, उस सत्पुरुष ने इन्हें हाथ एकड़ कर उठाया । वड़े प्रेमभाव के साथ इन के पीट पर से हाथ फेरा ऋौर ग्राशीर्वाद दे कर कहा कि 'कुछ चिंता न करो। मैं तुम्हारा भाव पहचान गया हूँ।' इतना कह कर उस सत्पुरुप ने इन के सिर पर हाथ रक्खा श्रीर कान में 'राम कृष्ण हरि' मंत्र का उपदेश किया। उसी ने अपना ख़ुद का नाम वावा जी वतलाया श्रीर अपनी परंपरा 'राघव चैतन्य, केशव चैतन्य' वतलाई । सत्पुरुप का दर्शन, सर्शन, संभाषण और उपदेश होने के कारण श्रीतकाराम महाराज यहे आनंदित हुए उसी श्रानंद में 'राम कृष्ण हरि', 'राम कृष्ण हरि' ज़ोर-ज़ोर से कहने लगे कि श्राप की भपक खुल गई। देखते हैं कि केवल 'राम कृष्ण हरि' 'राम कृष्ण हरि' शब्द मुख से निकल रहे हैं। श्राप का निश्चय हो गया कि श्राप को गुरूपदेश का साचात्कार हो चुका । यह तिथि स्वयं श्रीतुकाराम महाराज ने ऋपने ऋभंग में दी है, और संशोधक विद्वानों का निश्चय हुआ है कि अंग्रेज़ी वर्ष के हिसाय से उस दिन ई० सं० १६३३ के जनवरी मास की दसदी तारीख थी।

भाविकों की दृष्टि से जो साचात्कार कहलाता है, उसे ही अभाविक लोग केवल मनःकल्पित कल्पना कह सकते हैं। यहाँ भी कोई इस प्रकार कह नकता है कि इस स्वप्न में साचात्कार कीन-सा है? यह तो केवल मन का खेल है। भन में अपने, देखा सपने। पह कहावत यद्यपि ठीक है तथापि जब तक फ़लाँ ही सपना पड़ने का कारण या इष्ट स्वम एठात् देखने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं आई हो, तब तक अवायुक्त लोग ऐसे स्वम्न दृश्य

को भी साचात्कार ही समभेंगे। श्रद्धावान् भाविक भक्तों पर तो इन साचात्कारों का वड़ा प्रभाव पड़ता है। अवसर देखा जाता है कि रच्चा रात के समय अँधेरे में जाने से डरता है। वह सा को साथ त्राने के लिए बुलाता है। मा जगह पर ही बैठी-बैठी 'मुन्ना, मुन्ना' पुकारती है। वच्चे का विश्वास हो जाता है कि माता पास है और वह अँवेरे में चला जाता है। कई बार तो मा पुकारती भी नहीं। यह केवल भावना कि वह जागती है उसे निर्भय करने में समर्थ होती है। ठीक यही बात साचात्कारों की है। साचात्कार के कारण भाविक के मन में जब एक बार यह भावना उदित होती है कि ईश्वर उसे सहाय कर रहा है, उस की मोली मिक्त अधिक बढ़ती है, उस की श्रद्धा दृढ़तर होती है और वह अपनी साधनाश्रों में त्र्राधिक निश्चय से प्रयुक्त होता है। तुकाराम जी के मन पर यही त्रासर हुन्रा। सद्गुरूपदेश के विश्वास से अब आप ने 'राम कृष्ण हरि' मंत्र का नियमपूर्वक जप आरंभ किया। त्राप का निश्चय हो गया कि अब आप को भगवद्दर्शन अवश्य होगा। पर् भगवान् का दर्शन ऐसा सुलभ थोड़ा ही है ? चित्त में जब तक तीव उत्कंठा न हो, जीव उस के बिना बिल्कुल ऐसा न तड़फे जैसी कि जल-बिन मछली, चित्त की पूर्ण एकाग्रता नहीं होती श्रौर बिना एकामता के साचात्कार भी नहीं होता। कुछ दिन के वाद तुकाराम जी का ठीक यही हाल हुआ। अब आप केवल अपने मन से ही नहीं प्रत्युत अन्य संतों से भी पूछने लगे कि "भाई सज्जनों, इस प्रश्न का उत्तर दे कर मेरे चित्त का समाधान करो । क्या मेरा उद्धार होगा ? क्या नारायण मुक्त पर कृपा करेंगे ? क्या मेरे पल्ले ऐसा पुराय है जिस के प्रभाव से में भगवान् के चरण गहूँ, वह मेरे पीठ पर से हाथ . फेरें श्रीर भगवान् का यह प्रेमभाव देख मेरा गला भर श्रावे ? चारों पहर मुक्ते यही चिंता है, दिन रात मेरे दिल को यही लगी है। मेरी सामर्थ्य ऐसी नहीं जान पड़ती कि उस के वल से यह फल मुक्ते मिल जाय।" ऐसा बोल कर आप शोक में फूट-फूट कर रोते। ऐसी साधना श्रौर फिर ऐसी निरिममानता । फिर भगवान् दूर क्यों रहेंगे ? एक रात इसी अवस्था में तुकाराम को दूसरा साज्ञात्कार हुआ। आप सो रहें थे कि नामदेव जी श्रीविष्ठल को ले कर श्राए श्रीर श्राप को जगा कर बोले "श्राज से व्यर्थ न बोलो। श्रमंग रचने लगा। मेरा शतकोटि अभंग-रचना का प्रण पूरा न होने पाया था। उस में जो कुछ कसर रही है उसे तुम पूरी कर दो। डरने का काम नहीं। यह हमारी आजा है। गल्ले की गाड़ी पर जैसा तीलनेवाला तराजू से तीलता चला जाता है उसी प्रकार से तुम रचना किए जास्रो । तौला हुस्रा गल्ला जिस प्रकार स्रपना पल्ला पसार हुमाल भरता जाता है उसी प्रकार यह श्रीविद्दल तुम्हारी कविता की सँभाल करेंगे।" त्राज्ञा सुन श्रीतुकाराम जी ने दोनों के चरण गहै। श्रीविष्ठल ने पीठ ठोंकी और दोनों अंतर्धान हुए। श्रीतुकाराम जी को श्रानंद हुआ। उन की साधना पूरी हुई। उन का पुण्य फूला। मनोरथ फले। साज्ञात श्रीविष्टल का दर्शन हुआ। उन की अभंग रचना का आरंभ हुआ।

## क्षच्य परिच्छेद

### तुकाराम जी की कसौटी

इस दुनिया में कोई भी चीज़ पैदा होने के पहले कुछ काल अज्ञात दशा में रहती है। वाद को जब वह ब्राह्य रूप से हुश्य रूप में बदल जाने के कारण ब्राँखें। को नज़र श्राती है, तब पहले-पहल उस की श्रोर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस दशा में कुछ दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसे बढ़ती देख कर लोगों का ध्यान उस की छोर खिच उस का नाश करने के लिए भर सक कोशिश करते हैं। विल्कुल ब्रारंभ से ही जिन्हें पोपक ही पोपक मिलते हैं, उन का प्रायः ऋधिक विकास नहीं होता, पर जो नाशक द्रव्यों के घोर विरोध में भी जीते और बढ़ते हैं वे ही अंत में ऊँचे पद को पहुँचते हैं। श्रीतुकाराम जी महाराज की साधना पूरी हो जाने तक उन का घार विरोध किसी ने न किया था। पर जय से वे अमंगों की रचना करने लगे, तव से उन की दिन व दिन अधिक प्रसिद्धि होने लगी श्रीर कुछ प्रसिद्ध लोगों की आँखों में — विशेषतः उन की, जो कि भक्तिमार्ग के सदा से विरोध करनेवाले वैदिक कर्ममार्गी थे-यह चुभने लगी। जव उन्हों ने सुना कि एक पचीय-तीस वर्ष का नौजवान, जिसे ग्रापनी दूकान तक सँमालने का शकर न था, जो श्रापनी जोत ते लड़ कर ऋपने घर से कुछ दिन भाग गया था, ऋौर जिसे थोड़े ही साल पहले कुछ भी ज्ञान न था, कविता बनाता है श्रीर कहता है कि उसे स्वप्न में ही गुरुदेव का दर्शन हुश्रा श्रौर स्वप्न में ही परमेश्वर ने उसे कविता बनाने की ब्राज्ञा दी तब उन में से कुछ तो हँसी उड़ाने लगे। पर वे लोग जो कि तुकाराम के पास थे श्रीर जिन के स्वार्थ में श्रीतुकाराम जी के कारण हानि पहुँचना संभव था, उन का विरोध करने लगे। श्रव पाठकों को यह बतलाना है कि इस विरोध में श्रीतुकाराम महाराज की क्या दशा हुई श्रीर इस से पार उन्हों ने कैसे पाया। गत परिच्छेद के श्रंत तक पाठकगण यह देख चुके हैं कि तुकारामल्पी सोना खान में से बाहर कैसे निकला, श्रीर उस में मिला हुशा कूड़ा-कचरा, मिड़ी दूर होने पर वह कैसा चमकने लगा। श्रव श्रपनी शुद्धता लोगों को पूरी-पूरी समम्ताने के लिए उसे श्राग में जल कर, विना काला पड़े बाहर निकलना बाकी था। प्यारे पाठको, श्रव श्राप को यही बतलाना है कि यह कार्य कैसे हुशा।

वैदिक कर्ममार्ग श्रौर भक्तिमार्ग का विरोध वहुत ज़माने से होता ही श्राया है। पहले-पहल इन मार्गी में केवल साधन-भेद का ही कगड़ा था। कर्म-मार्गी लोग यज्ञ-यागादि कमें। की आवश्यकता मानते थे तो भक्तिमार्गी लोग इन वातों की जरूरत न समक्ते थे। कर्ममार्गियों में ब्राह्मण्-वर्ण का महत्व माना जाता था। यज्ञ-यागादि काम बाह्मणों के विना न हो सकते थे श्रीर इन कामों की दिल्ला भी बाह्मण लोगों को ही दी जातो थी । क्योंकि याजन ऋौर प्रतिग्रह ऋर्थात् दृसरों के घर यज्ञ करना ऋौर उन से दिल्ला लेना--ये दो काम ब्राह्मणों के ही हक्क के समभे जाते थे। भक्तिमार्ग इन बातों को न मानता था । इस लिए जब उस की बाढ़ होने लगी, तब केवल इन्हीं कृत्यों पर जिन का पेट पलता था, ऐसे ब्राह्मणों को भक्तिमार्ग का विरोधं करना पड़ा। उस ज़माने में साधनभेद श्रीर जातिभेद के ही तत्वों पर विरोध था। काल के साथ ये विरोध के कारण बढ़ते गए। संस्कृत-काल में भाषा-भेद न था। सभी संस्कृत बोलते तथा समक्तते थे। पर प्राकृत-काल में जाति-भेद के तत्व के साथ ही भाषा-भेद का भी एक तत्व ज्ञौर भीतर घुसा। कम-ैमार्गा लोगों के तव मंत्र तथा उन की धर्म पुस्तकें संस्कृत भाषा में ही होने के कारण, जब वे ग्रंथ प्राकृत भाषा में प्रकट होने लगे, तो कुछ मंत्रों की पोल खुलने लगी। इसी प्रकार जब संस्कृत प्रंथों के अनुवाद प्राकृत में होने लगे, तब संस्कृत भाषा के अभिमानी कर्ममागी पंडित लोगों का जी घवराने लगा। महाराष्ट्रीय संतों ने पूर्ण प्राकृत विद्वल देवता का ही माहातम्य बढ़ाया। जिस श्रीमद्भगवगीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत के प्रकांड पंडितों की शरण लेनी पड़ती थी, उसी गीता का श्रीज्ञानेश्वर जी के महाराष्ट्र भाषा में ऋनुवाद श्रीर विवरण करते ही पंडित ब्राह्मणों का हृदय हिल उठा। तब से ले कर उस हर एक महाराष्ट्रीय संत को जिस ने मराठी में कुछ लिखा, ब्राह्मणों से थोड़ा-वहुत विरोध करना ही पड़ा । एक-नाथ जी ने तो साफ़ साफ़ कहा कि ''ईएवर को भाषाभिमान नहीं है। उसे संस्कृत-प्राकृत दोनों एक-सी ही हैं। ज्ञान त्र्यौर प्रार्थना किसी भाषा में की जाय, उस से परमात्मा एक-सा ही संतुष्ट होता है।" पर फिर भी इस प्रकार के ग्रंथ लिखनेवाले प्रायः ब्राह्मण-कुल के ही थे। पर तुकाराम जी के समय इस ऋगड़े में यह बात भी श्रौर बढ़ गई कि तुकाराम जाति के शूद्र थे। अर्थात् जब श्रीतुकाराम महाराज की दिन्य वाणी से पूर्ण प्राकृत में शुद्ध भक्ति-भाव का संदेश सुन सब जाति के भाविक लोग उन्हें गुरु समफ्ते लगे, तब ग्रपने गुरूपदेश से लोगों को लूटनेवाले और उसी पर अपना पेट पालनेवाले ब्राह्मण तथा कर्म-

मार्ग-प्रवर्तक विद्वान् पंडित तुकाराम जी को बुरी नज़र से देखने लगे।

इन्हीं कर्ममार्ग-प्रवर्तक विद्वानों में रामेश्वर भट नाम के एक महापंडित कन्नड ब्राह्मण् थे। बदामी गाँव से इन के पूर्वज महाराष्ट्र में बाघोली नामक (देहू के पास ही) एक गाँव में आ वसे थे। पाँच-चार गाँवों के जोशी का हक भी इन्हीं के कुल में था। वेद-विद्या इन के घर में परंपरा-प्राप्त थी। ये श्रीरामचंद्र जी के परम उपासक थे। वाघोली के न्याघे श्वर नामक महादेव के मंदिर में इन्हों ने वेद का पारायण किया था ऋौर उसी का ये रोज़ रुद्राभिषेक करते थे। श्रीतुकाराम महाराज की कीर्ति सुन इन्हों ने ऐसी तजवीज़ की कि तुकाराम जी देह से ही बाहर निकाले जावें। उन्हों ने ग्रामधिकारी को यह समभाया कि "तुकाराम पाखंडी है। स्रपने कीर्तनों में नाम-माहात्म्य का वर्णन कर वह भोले लोगों को अनादि काल से चले हुए वैदिक धर्म से प्रचलित करता है। उसी तरह ईश्वर-दर्शन की गप्पें मार ग़रीव लोगों को फँसाता है।" उस अफ़सर ने यह वात देहू के पटेल से कही श्रीर उस के द्वारा श्रीतुकाराम महाराज के। देहू गाँव छोड़ने के विषय में हुक्म भेजा। देहू तुकोबा की जन्मभूमि थी। वहाँ वे छोटे से यहे हुए थे। वहाँ के विद्वल के प्रति उन का प्रेमभाव खूब ही बढ़ा हुन्ना था। ऐसी दशा में यह हुक्म सुन कर क्रापने देह गाँव को अर्थात् पर्याय से अपने प्राणिपय श्रीविष्टल को छोड़ जाने का श्रीतुकाराम महाराज को यड़ा भारी दुःख हुन्ना । जब उन्हों ने यह समका कि इस हुक्मनामे के मृल-कारण रामेश्वर भट हैं, वे स्वयं वाधोली गए। मन्शा यह थी कि रामेश्वर भट जी को कीर्तन सुनाया जावे त्र्यौर उन की प्रार्थना कर उन्हीं के सिफ़ारिश से वह हुक्म फेरा जावे। जय श्राप वहाँ पहुँचे तो रामेश्वर भट वेद-पारायण कर रहे थे 🗄 श्राप ने दंडवत-प्रणाम किया श्रीर श्राप के सामने ब्याघे श्वर के मंदिर में ही कीर्तन का श्रारंभ किया। सहज स्कृर्ति ने महाराज श्रभंग गाने लगे। स्वाभाविक तौर पर रामेश्वर भट के से विद्वान के सम्मुख किए हुए कीर्तन में जो प्रवचन किया तथा जो ग्रामंग गाए उन में वेद-शास्त्रां का ग्रार्थ भरा हुआ था। कीर्तन सुन कर राभेश्वर भट अवाक् रह गए। पर आप ने तुकाराम जी ते कहा "तुम्हारे अभंगों में श्रुतियों का अर्थ आता है। तुम सूद्र जाति में पैदा हो। अतएव तुम्हें शुल्पर्थ का श्रिधिकार नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो कि 'स्त्रीश्रुद्रद्विजयंधृनां त्रयी न श्रुतिगोचरा।' ऐसा करने से तुम स्वयं अपने को और अपने श्रोताओं को दोनों को फेवल पाप का भागी बनाते हो। इस लिए आज से अभंग-रचना बंद कर दो।" श्रीतुकाराम महाराज वोले ''में श्रीविष्टल की श्राज्ञानुसार कविता करता हूँ। श्राप ब्राह्म देवों को भी वंच हैं। श्राप की श्राज्ञा मुक्ते प्रमाण है। मैं श्राज से श्रव श्रमंग न रच्ँगा। पर रचे हुए अभंगों का क्या किया जाय ?" जवाव पिला, "यदि किए हुए अभंग नदी में डुवा दो और फिर से अभंग न रचो तो में हुक्म वापिस फेरने की सिफ़ारिश करूँ।" "जैसी अप की मर्ज़ी" यह कर तुकोवा देह ब्राए छोर ब्रापने ब्रामंगी का यस्ता उटा नीचे उपर पत्थर वाँध इंद्रायणी में धड़ाम से फेंक दिया।

किसी साधारण लेखक का मामृली लेख भी यदि किसी संपादक महाशाय की छोर से नापसंद हो बापस खाता है, तो भी उस लेखक को यहा दुःख होता है। कि तुकारम महाराज के-से अभंग-रचयिता को अपने खुद के अभंग अपने ही हाथों से पानी में फेंक देने के कारण कितना दुःख हुआ होगा इस की कल्पना सहज में की जा सकती है। आप की कल्पना के अनुसार साचात् श्रीविष्टल ने वे अभंग रचने की उन्हें आजा दी थी। उन श्चमंगों के रूप से ब्राप ने श्चाने मन में उमँगते हुए विचारों को ही बाहर निकाला था। उन अभंगों के सुनने से सैकड़ों भाविक लोगों के कान तृप्त हुए थे। ऐसे अभंगों को नदी में फेंक देना अपने जीते-जागते लड़के को पानी में फेंक देने के बराबर ही था। पर श्रीविद्दल के वियोग की भीति से त्राप यह कठोर कर्म भी कर वैठे। दुःख से भरे हुए मन से ही त्राप बाधोली से लौटे ऋौर उसी जोश में ऋपना वस्ता ले कर इंद्रायणी में फेंक दिया । परंत फेंकने के वाद जब कई लोगों के मुख से यह सुना कि "जो किया, बड़ा बुरा किया। एक बार कर्जुखतों के कागज फेंक स्वार्थ ड्वोया, अब श्रीविष्टल की आजानुसार किए अभंग फेंक परमार्थ भी डुबोया । एवं दोनों मार्ग डुवो दिए । 'दोनों ठौर से गए पाँडे । न हलुत्रा मिला, न मिले माँडे" त्राप का जोश खट से उतर गया। दिल ने पलटा खाया। भावना का ज़ोर कम हुन्ना स्त्रौर विचार का ज़ोर बढ़ा। वहीं नदी-किनारे बैठे-बैठे विचार करने लगे। जैसे-जैसे विचार करते गए, कानों में यही अच्चर गूँजने लगे कि 'जो किया बरा किया। अप्राप का विचार दृढ़ हो गया कि अब जीने से क्या लाभ ? जीने में अगर न स्वार्थ है न परमार्थ है, तो वह जीना मरने के ही वरावर है। स्त्राप ने वहीं नदी के तीर एक पत्थर पर बैठ प्रायोपवेशन से जान देने का निश्चय किया।

जब कोई मनुष्य अपने खुद के हाथों से अपने पैरों पर पत्थर गिराता है, तब उस की बड़ी दुर्रशा होती है। अपना दुःख हलका करने के लिए न वह दूसरों से कुछ कह सकता है, न किसी का कुछ सुनने की उस की इच्छा रहती है। इस अवस्था में हृदय फूटने लगता है, मुख से शब्द नहीं निकलता, किसी दूसरे के। आँखों से देखने की भी इच्छा नहीं होती, एकांत ही प्रिय लगता है, न खाना स्कृता है न पीना। सारांश यह कि एक प्रकार की उन्मादावस्था आ जाती है। श्रीतुकाराम महाराज की यही स्थित हुई। फिर भी मन की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह उसी काम को करने के लिए दौड़ता है जिसे करने के लिए उसे रोका गया हो। श्रीविडल की आज्ञा समक्त कर तुकोवा सदा अमंग रचने की ही धुन में रहते थे। अब जब रचना करने की सुमानियत हुई तो हठात् उन के मुख से उस उन्मादावस्था में जो विचार शब्द रूप से बाहर पड़ने लगे वे अमंगों के ही रूप में बाहर आने लगे। उन के कुछ अमंग उस समय उन के भक्तों ने लिख लिए। वे आज भी प्रसिद हैं। इन अमंगों से तुकाराम की मनःस्थिति पूरी-पूरी जानी जाती है। इन्हें पढ़ कर खासी कल्पना हो सकती है कि महाराज के मन में क्या क्या विचार उमड़ रहे थे। इन विचारों में कभी स्वनिंदा, कभी ईश्वर की आज्ञा के विषय में अविश्वास और कहीं ईश्वर को भी चार भनी-बुरी वाते सुनाई गई हैं।

इस स्थिति में तुकारामजी एक दो नहीं तेरह दिन पड़े रहे। न कुछ खाना न कुछ पीना। वीच वीच में जब मन की जलन अधिक बढ़ती तो अभंगरूप से उन विचारों का उच्चार होता है। आप कहते "हे हरे, इसे तो बड़े अचरज की बात कहनी चाहिए कि हमारे घर में आ कर लोग हमें तकलीफ दें। अगर भक्ति के कारण ऐसे दोप उत्रन्न हों तो भिक्त की क्या ही कहनी चाहिए ! दिन-रात जागने का क्या फल ! मिली तो दिल की जलन। तुकाराम तो इन सब वातों से यही समभता है कि उस की सेवा निष्फल ही गई।" "लेकिन हे पंढरीनाथ, जरा विचार कर कहिए तो सही कि मैं श्राप का दास कैसे नहीं हूँ ? आप के पैरों केा छोड़ और किस लिए में ने अपने संसार की होली जला दी ? ऐसी सत्यता में यदि धीरज न हो तो वह देना चाहिए या उसे उलटा जला ही डालना चाहिए ! तुकार। म के लिए तो इस दुनिया में, स्वर्ग में, तेरे सिवाय कुछ नहीं है।" "ऐसी स्थिति में रिवए नाथ, अपना सव अपने ही पास रिवए। मुक्ते उस से क्या करना है ? मेरे मन में शांति है कि मैंने अपना काम किया। अब मैं क्यों फ़ज़ल विरोध करूँ ? जो कुछ करूँ उस में तकलीफ़ ही बढ़ कर यदि मेरे लिए केवल कप्र ही वचें तो ग्राप पर कुद हो कर तुकाराम अपने हिस्से का सुख क्यों छोड़े ?" "अनन्य पुरुप तो सब प्रकार से एक ही वात जानता है। उस के मन में उस एक के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं त्राता। ग्रगर इस दशा में मेरी ही इच्छा पूरी न हो ख्रौर मेरा देश निकाला हो, तो क्या यह ख्राप का सुहावना मालूम देता है ? बच्चे का तो सब भार माता के सिर पर रहता है । वह अगर उसे दूर भी करे तो भी बच्चे का फ़िक क्या ? तुकाराम का कहना है कि ब्राप ऐसे समर्थ हो कर फिर इतनी देर क्यों ?" "पर च्राप के। समर्थ भी तो कैसे च्रौर किस के सामने कहूँ ? श्राप की कीर्ति भी कैसे बखानूँ ? मिथ्यास्तुति से क्या लाभ ? इस से तो यही वेहतर है कि आप की पाल वैसे ही रहने दूँ। अगर दास कहलाऊँ तो उस की पहचान मेरे पास नहीं । मेरे पास है केवल दुर्दशा और फ़जीहत । अब तो आप की ओर मेरी ही मुँहमारी है। तुकाराम तो निर्ल्ज इ ही बन कर स्त्राप केा टेर रहा है।" ''पर में वयों हठ करूँ ? श्राप की डगडगी तो फ़जूल ही बज रही है। यदि प्राण श्रर्पण करूँ तो क्या होगा ? पर गेरे इन राव्दों से यह तो वतास्रो कि स्त्राप के क्या लाभ होगा ? राजा स्रगर स्रपनी पोशाक न दे तो कम से कम भूखे का खाना तो उसे देना ही चाहिए। श्रय ग्रगर ग्राप मेरी उपेक्ता करें तो फिर यह दूकानदारी किस काम आवेगी ?" "अपनी किसी वात से में कँदराया नहीं हूँ । मुक्ते तो डर इस वात का है कि ब्राप के नाम की कीमत नहीं रहती। है गोविंद, त्र्याप की निदा इन कानों से सुनी नहीं जाती। तुकागम केा लाज काहे की ? वह तो अपने मालिक का काम करता है। " "अगर आप मेरा कहा सुनते ही नहीं है तो फिर भूसे के। व्यर्थ क्यों छानूँ ? अब तो ऐसा करूँगा कि घर-वैठे आप मुक्ते समकाने के लिए मेरे पास त्रावें। जितने उपाय थे सब कर चुका। त्राव कहाँ तक राह देखूँ ? तुका-राम तो सममता है कि त्राप की त्राहा खतम हो चुकी। त्रव तो संधा हो कर त्राप के पैरों पर ही पड़ा रहूँगा ।" मन में ऐसे विचार करते हुए श्रौर मुख से विद्वल नाम का स्मरण् करते हुए तुकाराम जी उस शिलातल पर तेरह दिन पड़े रहे।

श्रव तो भगवान् पर सचनुच ही बड़ा संकट श्रा पड़ा। तुकाराम जी की जान चली जाती, तो उन की क्या हानि थी ? उन का मन तो हरिचरणों में लीन हो ही चुका था। पर लोगों में सब जगह यह बात फैल जाती कि श्रीविष्टल के लिए तुकाराम जी ने अपना देह छोड़ दिया। जिन लोगों की भक्तिमार्ग पर श्रद्धा थी श्रीर जो तुंकाराम को भगवद्भक्त मानते थे, उन की अदा पर वड़े ज़ोर से वार पड़ता और संभव था कि उन में से कुछ पूर्णतया नास्तिक वन जाते। यदि तुकाराम का कुछ दोष होता तो वात श्रौर थी। पर उस का दोव तो रत्ती भर भीन था। उस का पत्त पूर्ण सत्यता का था। ग्रर्थात् सच श्रीर भूठ, भक्ति तथा श्रभक्ति, न्याय श्रीर श्रन्याय इत्यादि सद्गुणों के मंगड़े का मीक्ना था ऋौर इस भागड़े की हार-जीत पर कई वार्ते निर्भर थी। तुकाराम जी की तो सब ही वात विगड़ गई थी । घरबार की खाक पहले ही उड़ चुकी थी। जिसे वह परमार्थ समऋते थे, वह भी अब स्वार्थ के साथ डूब चुका था। और दोनों तरफ़ के लोग उन की निंदा ही करते थे। इतना भी हो करं जिस श्रद्धा के ग्राधार पर उन का जीवन था, उसी श्रद्धा का नाश होने का समय आ पहुँचा था। उन्हें या तो ईश्वर-साज्ञात्कार इत्यादि वातें--स्वयं ईश्वर का ऋस्तित्व भी-भूठ मानना पड़ता या उसी श्रदा के लिए जान देनी पड़ती। इसी पेंच में श्रीतुकाराम महाराज तेरह दिन पड़े थे। इस अवकाश में उन की प्रकृति बिल्कुल चीए हो गई थी। शरीर थक गया था। हाथ-पैर हिलाने की भी ताक्कत न बची थीं। तेरहर्षे दिन रात को आप को खूब ही ग्लानि आई। पर आप का बरावर श्रीविष्टल का स्मर्ण तथा चिंतन चल रहा था। जब कोई सुने तो 'राम कृष्ण हरि' 'राम कृष्ण हरि' के शब्द सुनाई देते थे। लोग समभ चुकें कि अब इन का अंतकाल समीप आ पहुँचा है। पर स्वयं श्रीतकाराम जी को विद्वल-दर्शन हो रहा था और आप कह रहे थे कि "महाराज यह चित्त तो त्राप के स्वरूप में त्रासक्त हो, त्राप के पैरों से जा लिपटा है। त्राप का सुंदर मुख देखते ही अब दुःख का दर्शन हो नहीं सकता। ।सब इंद्रियाँ, जो इधर-उधर घूमते-घूमते दुखी हो रही थीं, आप के आंग-संग से पूर्णतया आराम पा चुकीं। तुकाराम को ईश्वर की मेंट होते ही उस के सब संसार-बंधन छूट गए।"

भक्तवत्सल भगवान् कहीं दूर थोड़े ही रहते हैं। वे तो भक्तों के हृदय में ही वसते हैं। उन्हें देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अपने हृदय-दर्पण में ही उन्हें देखना होता है। अज्ञान के तथा अहंता के पटल जब तक उस दर्पण पर हैं, तब तक वह आत्मस्वरूप किसी को नहीं दीखता। पर अनुतापयुक्त आँ सुओं के जल से वह मल का पटल युलते ही उस में आत्मस्वरूप परमेश्वर का दर्शन होने लगता है। तुकाराम जी का यह पटल दूर होते ही उन्हें परमात्मा बालकृष्ण के दिक्त में दिखाई देने लगे। इसी के उाथ-साथ जल, थल, लकड़ी, पत्थर सब पदार्थों में वर्तमान परमात्मा के कभी-कभी कुछ चमत्कार दिखाने पड़ते हैं—जिन बातों को सामान्य प्रकृति-नियमों के अनुसार हम नहीं देख सकते। ऐसी बातें देखने पर जड़-प्रकृतिवादी वैज्ञानिक उन्हें 'प्रकृति की मनमानी करत्त' समकते हैं। माविक लोग जब कभी ऐसी आश्चर्यजनक बात देखते हैं तो वे उसे 'मगवान् की अतर्क्य करनी' मानते हैं। ऐसी ही एक अतर्क्य बात इस समय हुई। तुकाराम जी के कुछ मक्तों को स्वप्न आया कि 'तुकाराम जी के अध्रंगों का बस्ता इंद्रायणी में पानी पर तैर रहा है।' जगते ही वे लोग दौड़े आए। देखते हैं तो इधर तुकाराम जी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं और उधर पानी में कुछ फूजी हुई चीज़ तैर रही है। कट से दो-चार आदमी

कृद पड़े श्रीर वस्ते की निकाल लाए। देखा तो पत्थर छूट गए हैं। ऊपर का कपड़ा भीग गया है, पर भीतर श्रमंग लिखे हुए काग़ज़ ज्यों के त्यों हैं। श्रव तो भक्त लोगों के श्रानंद की सीमा न रही। वे श्रीविष्टल नाम की गर्जना करते हुए तुकाराम के पास श्राए। महाराज की दर्शन-समाधि खुली ही भी श्रीर वे श्रांखें खोल ही रहे थे कि इन लोगों की श्रानंद गर्जना उन के कानों में श्राई। लोग कहते थे "महाराज उठिए। श्राप की भक्ति से ग्रसन्न हो परमात्मा ने श्राप के श्रमंग पानी में भी बचाए हैं। उठिए, देखिए।"

श्रंतःकरण में सगुण परमात्मा का साजाहर्शन होने का त्रानंद श्रीर वाहर लोगांद्वारा वस्ता खोल कर निकाले हुए सूखे अभंगों के काग़ज़ देखने का आनंद। तुकोवा भीतर-वाहर आनंद से ही भर गए। आप का जी भर आया। आँखों से आनंदाशु वहने लगे। 'त्राहा ! परमात्मा ने मेरे अभंग पानी में भी बचाए अर्थात् परमात्मा का मेरे लिए तेरह दिन पानी में रहना पड़ा।' इस भोली भावना की लाभदायक कल्पना से ही, उन फूलों से भी केामल मन के भक्तराज का हृदय पिघलने लगा। इसी सुख-दुःख मिश्रित प्रेम की ग्रवस्था में त्राप के मुख से सात ग्रमंग निकले । ग्रमंग रचने की मनाही होने पर फेंके हुए श्रभंग पानी में तेरह दिन सुखे रह कर निकलने के वाद पहले ही पहले मुख से निकले हुए ये सात श्रमंग मक्तों ने उसी वक्त उतार लिए। श्रव श्राप की श्रमंग-वाणी को ईश्वर-प्रसाद का साथ मिलने से विशेष महत्व प्राप्त था । इस के वाद प्रायः त्राप के त्रभंग त्रान्यान्य लेखकों के ही हाथ के लिखे मिलते हैं। पर इन अमंगों की मृदुता कुछ श्रीर ही है। ये सातों श्रभंग प्रेम-रस में सने हुए हैं। इन पर से उस समय की तुकाराम महाराज की मन:-स्थिति साफ़-साफ़ दिखाई देती है। ब्राप कहते हैं— "महाराज, मैंने वड़ा अन्याय किया। मैंने त्राप का त्रांत देखा। लोगों के बोलने से त्रपना चित्त दुखाया। मुमा-से नीची जाति के अधम के लिए में ने आप को तकलीफ़ दी और आप का थकाया। तेरह दिन अपनी श्रांखें मूँद में यहाँ पड़ा रहा। भूख, प्यास श्रीर मन की इच्छा तीनों का भार श्राप पर डाला श्रीर त्रपना याग-च्लेम त्राप से ही कराया। पानी में काग़ज़ श्राप ने बचाए, मुफे लोक-निंदा से वचाया श्रौर इस तुकाराम के लिए श्राप ने श्रपना प्रग् निवाहा।" "पर ऐसी क्या मेरे सिर पर तलवार पड़ी थी या पीठ पर वार आया था कि मैं ने इतना वखेड़ा मचाया । यहाँ मेरे पास स्रौर वहाँ पानी में दो जगह स्त्राप को ख़ुद खड़ा रहना पड़ा स्रीर इधर श्रौर उधर दोनों जगह मके श्राप ने ज़रा भी धक्का न लगने दिया। लड़का थोड़ा भी श्रन्याय करे तो माँ-वाप उस की जान लेने तैयार होते हैं। फिर यह तो ज़रा-ची वात न थी। पर ऐसी वात को तो आप ही सह सकते हो । हे कृपावान् आप-सा दाता कोन है ? कहाँ नक श्राप के गुन बखानूँ ! तुकाराम की वाणी तो अब नहीं चलती।" कोई नेरी गर्दन काटे या दुष्ट तकलीम दें, पर अब आप को कष्ट हो ऐसा कभी नहीं कहाँगा। मुक्त ऐसे चंडाल के हाथ से एक बार भूल हो गई। ग्राप का पानी में खड़ा कर ग्रापने अभगों के कागड़ वचवाए । इस वात का विचार न किया कि मेरा ऋधिकार क्या । मैं न तमक सका कि समस्थ पर भार कितना डालना चाहिए। हो गया से। हो गया। उस दारे में श्रय हुछ बोलना व्यर्थ है। अगले मौक्षों पर तुकाराम ये सब बार्ने ध्यान में रक्षेगा।" "हे पुनपोत्तम,

माता से भी केामल, चंद्र से भी शीतल श्रीर पानी से भी पतला त् प्रेम की कलोल है। तेरी दूसरी क्या उपमा दूँ ? तेरे नाम पर से वार जाऊँ । श्रमृत त्ने मधुर बनाया । से त् श्रमृत से भी मधुर है। पंच-तत्वों का उत्पादक श्रीर सब सत्ता का नायक त् ही है। श्रव विना कुछ वोले तेरे चरणों पर सीस धरता हूँ। हे पंढरीनाथ, तुकाराम के सव श्रपराधों को त्तमा करो।"

इस प्रसंग से तुकाराम की कीर्ति चारों त्रोर फैलने लगी। यह वार्ता कि परमेश्वर ने पानी में से, तुकाराम जी के अभंग बचाए, सब लोगों केा ज्ञात हो गई। जिस समय यह वार्ता रामेश्वर भट जी के कानों पर पड़ी, उस समय वे कहाँ थे ? ग्राप ने ये वार्ता ग्राकंदी में सुनी । उस समय आप आकंदी अपनी देह-पीड़ा निवारण करने के हेतु से अनुष्ठान कर रहे थे। आप के देह में जलन होती थी। यह जलन पैदा होने का कारण यों हुआ। तुकाराम जी ने अपने अभंग सचमुच नदी में फेंक दिए, यह वार्ता सुन कर रामेश्वर भट मन में दुखी हुए | वे स्वभाव से दुर्जन नहीं थे | लोगों के भड़काने से भड़क गए थे । इस लिए वह जीश कम होते ही आप की बुरा लगा। पर अब क्या ? होना या सी हो चुका था। इसी मन की अवस्था में आप एक बार नागनाथ महादेव के दर्शन का गए। यह स्थान पूने में त्राज भी विद्यमान है। उस समय पूना वड़ा शहर न था। वह 'पुनवाड़ी' नाम की एक छोटी सी बस्ती थी श्रीर उस का 'लोहगाँव' क्रसवे में ही समावेश होता था। नागनाथ के दर्शन को जाने के पूर्व रामेश्वर भट जी नहाने के लिए एक वावली में उतरे। यह बावली आज तक भी पूने में मौजूद है। इसी बावली पर अनधड़शाह नाम का एक फ़क़ीर रहता था। उस ने रामेश्वर भट्ट जी से मना किया, पर आप ने न माना। स्नान करते ही त्राप के शरीर में जलन होना शुरू हुआ। दर्शन कर त्राप वापसं गए, अनेक उपाय किए, पर जलन होती ही थी। इस जलन की शांति करने के हेतु से आप आकंदी जा कर अनुष्ठान कर रहे थे। शरीर तथा मन दोनों दुखी रहते हुए ही रामेश्वर भट जी ने यह तुकाराम के ग्रमंग नदी में से सूखे निक्लने की वार्ता सुनी। ग्रव तो ग्राप की ग्रधिक ही बुरा मालूम होने लगा । इसी त्रवस्था में त्राप के स्वप्न में श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने त्रा कर तुकाराम की चमा माँगने के लिए कहा। ग्राप ने ग्रपने एक शिष्य के हाथ तुकाराम जी के पास ग्रपना चमा-पत्र भेजा। तुकोवा ने उस शिष्य का सत्कार कर पत्र की वंदन किया ग्रीर पत्र पढ़ने के वाद उत्तर में एक ग्रमंग लिख मेजा। ग्रमंग का ग्रर्थ यह था कि "ग्रगर चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। उसे बाध या साँप खा नहीं सकता। उस के लिए विष भी ग्रमृत बनता है, ग्राधात हितकर होते हैं ग्रीर बरी बातें भी भली बन जाती हैं। दुःख भी सव प्रकार से सुख देने लगता है। त्राग की ज्वालाएँ ठंडी पड़ती हैं। वह प्राणिमात्र को प्राणों से भी प्रिय होता है ऋौर उस के भी मन में सबों के प्रति एक ही भाव रहता है। तुकाराम सममता है कि नारायण की कृपा इसी अनुभव से जानी जाती है।" इस उत्तर को पढ़ते ही रामेश्वर भट जी के देह की जलन शांत हुई। थोड़े ही दिनों में रामेश्वर भट जी स्वयं श्रीतुकाराम महाराज के भक्त बन गए। महाराज भी आप का वहुत ग्रादर करते श्रीर कई वातों में श्राप से सलाह लेते।

पहले दो साचात्कारों की अपेचा इस साचात्कार का महत्व अधिक था। तुकाराम की ईरवर के भित जो श्रद्धा थी वह तो इस साचात्कार से बढ़ ही गई, परंतु इस साचात्कार के कारण ठुकाराम जो के भित जो लोगों की श्रद्धा थी वह भी वढ़ गई। इस के वाद भी तुकाराम का कुछ, लोगों ने कप दिए, पर उन कप्टों की तुलना इस आपित्त के साथ नहीं हो सकती। इस आपित्त से तुकाराम जी के श्रद्धादि सब गुण कसौटी पर परखे गए और लोगों के जात हो गया कि यह माल बिल्कुल खरा है। श्रद्धा के श्रतिरिक्त तुकाराम जी का श्रव अधिकार भी बढ़ गया। अब आप अनुभव-युक्त बागी से उपदेश करने लगे। परमात्मा भाव-भिक्त से दर्शन देता है, भक्तों का संकट निवारण करता है, संतों का प्रतिपाल करता है, श्रसंतों का सज्जन बनाता है इत्यादि बातें उन के मुख से निकलते समय अब केवल कीरी शब्दों में न रहतीं। अब उन में अनुभव की सामर्थ्य रहती और इसी कारण वे शब्द अब केवल श्रीताओं के एक कान में से भीतर धुस दूसरे कान में से सीचे बाहर न निकल जाते पर ठेठ हृदय का स्पर्श कर उसे जगाते। श्रगली बारी के समय पंढरपूर में सब संतों में भी आप का बड़ा आदर हुआ। जानेश्वर, नामदेव और एकनाथ के साथ भक्त लोग संतों में तुकाराम का भी नाम लेने लगे।

इस प्रकार से श्रीतुकाराम महाराज संकटों की करौटी पर परखे गए । इस के बाद भी उन के क्रोध की परीचा दो वार हुई पर दोनों बार छाप पूर्णतया विजयी हुए। पहला प्रसंग त्राप पर लोहगाँव में त्राया। पहले एक बार हम कह त्राए हैं कि श्रीतुकाराम महाराज के कीर्तन लोहगाँव में बहुत होते थे। इस गाँव के लोगों की श्रीनुकाराम पर इतनी भक्ति थी कि उन की मृत्यु के पश्चात् लोहगाँव के लोगां ने वहाँ श्रीतुकाराम जी का मंदिर बनाया। लोहगाँव छोड़ अन्यत्र कहीं भी आप का मंदिर नहीं है। महाराष्ट्र की तीन विभूतियों में से श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी के कई मंदिर पाए जाते हैं पर श्री शिवा-जी महाराज का केवल मालवण में च्रौर श्रीतुकाराम महाराज का केवल लेहर्गाव में। इस गाँव में श्रीतुकाराम जी पंदरी से लाैटते समय प्रायः कुछ दिन ठहर कर कीर्तन करते थे। यहीं पर शिवजी कासार नाम का एक लोहे-तांवे के वर्तनों का व्यापार करनेवाला एक दूकानदार रहता था । यह वड़ा मालदार था । इस के पास सामान लादने के लिए . पांच सौ से ऋधिक वैल थे। यह स्वभाव से वड़ा कृपरा, कृटिल ऋौर निर्दय था। लोहगाँव के सब लोग श्रीतुकाराम जी का अपृत से भी मधुर कीर्तन सुनने जाते पर शियजी कभी भूल कर भी न जाता। उलटा घर बैठ तुकाराम की हँसी उड़ाता श्रीर निंदा करता। रस की स्त्री भी इसी के स्वभाव की, यिलक कुछ वातों में इस से भी सवाई थी। एक दिन इछ लोगों के वड़े आग्रह से शिवजी कीर्तन सुनने गया। कीर्नन में तुकीवा की प्रासादिक वाणी से प्रेम-भरा प्रवचन सुन शिवजी का मन वहुत ही प्रसन्न हुन्या । दूनरे दिन किर गया। उस का भक्तिभाव बढ़ता ही गया और एक नप्ताह के भीतर ही वह तुकारान जी का भक्त वन गया । एक दिन उस ने संतों के। तुकाराम जी के साथ भोडन का निमंत्रण दिया। शिवजी तो यदल गया था पर उस की स्त्रीन तो कीर्तन मुनने गई थीन मन में पलटी थी। इस घरवार डुवोनेवाले तुकाराम जी का भक्त वन ऋपना पति भी वरदार

न डुवो दे, इस भीति से श्रीर कोध से उस महामाया ने तुकारांम जी की नहलाते समय उन के शरीर पर उबलता पानी डाला। महाराज के शरीर के रोम सब मुलस गए श्रीर जहाँ पानी की धार पड़ी वहाँ फफोले निकल श्राए। शरीर में बड़ी दाह होने लगी। तुकाराम जी के। शिवजी की स्त्री के विषय में थोड़ा-बहुत लोगों ने कहा भी या श्रीर थोड़े-बहुत विरोध की श्राप ने अपेचा भी की थी। पर इस राज्सी कृत्य की कल्पना किसी के। न थी। पर इस हालत में भी केवल श्रीविष्टल का नामस्मरण करने के सिवा श्राप ने कुछ भी कोध न किया। शिवजी का जी व्यथित हुश्रा पर वेचारा क्या कर सकता था। श्रपने ही दाँत श्रीर श्रपने ही श्रोंट। तुकाराम जी मुकाम खतम होने पर देहू चले श्राए। पीछे कुछ दिनों के बाद उस स्त्री के शरीर पर कुछ के दाग दिखाई देने लगे। वह बहुत चबराई श्रीर मन में समभी कि उस की दुष्टता का ही वह दंड था। श्रांत में रामेश्वर भट जी की सलाह से जिस स्थान पर तुकाराम जी के। नहलाया था वहीं की मिट्टी बदन में मली गई श्रीर वे दाग गायब हो गए। शिवजी के साथ उस की स्त्री भी तुकाराम की भक्त बन गई श्रीर श्रीविष्टल की सेवा करने लगी।

पाठक इस से यह नं समफ लें कि तुकाराम जी के। कुछ सिद्धि प्राप्त हुई थी; या उन के शाप से ही ये वातें हुई थीं। यद्यपि रामेश्वर भट जी के तथा शिवजी की स्त्री के विषय में यह कल्पना की जा सकती है, तथापि इस कल्पना में सत्यता का वहुत ग्रंश नहीं। इस दुनियां में जो अनेक अतक्यें वार्ते होती हैं, उन्हीं में से ये थीं। शाप की कल्पना भी तुकाराम के विषयं में की नहीं जा सकती। उस शांत श्रीर चुमाशील भगवद्भक्त ने क्रीध पर विजय पाई थी। जहाँ कोध नहीं, वहाँ शापवाणी मुख से कैसे निकले ? इस की श्रपेचा तो यही कहना अधिक उचित होगा कि ईएवर केा उन की बुद्धि बदलनी थी श्रौर उसे बदलने के लिए ये बातें निमित्तमात्र हुई । या ऐसा कहें कि उन की दुएता उस चरम सीमा के। न पहुँची थी, जहाँ कि सुधार असंभव है। उन्हीं के मन में एक प्रकार का अतु-ताप हुआ जिस से कि वे शुद्ध हो कर सुधर गए। पर सभी दुए इस प्रकार से सुधरते नहीं हैं। कुछ दुए लोगों की दुएता इस हद के। पहुँच जाती है कि वहाँ ईश्वर के। भी हाथ मल कर चुप रहना पड़ता है। इसी प्रकार का एक ब्राह्मण देह में ही बिल्कुल तुकाराम के पड़ीस में रहता था। उस का नाम मंबाजी बुवा था। यह देह में महंत समक्ता जाता था और लोगों का मंत्रीपदेश तथा श्रन्य दांभिक प्रकार से भुला कर उन से पैसे कमाता था। श्रीतुकारामं जी की कीर्ति बढ़ती हुई देख श्रीर रामेश्वर भट जी के से विद्वान् ब्राह्मकों के। उन का शिष्य बना हुआ देख यह मन ही मन में जलता। यह पायः हर एकादशी के। तुकाराम का कीर्तन मुनने जाता और कई वार उसे तुकोबा भी उसे वड़े ब्रादर से बुलाते । पर इस के मन पर उस कीर्तन-त्रचन का कुछ भी ग्रसर न होता । ठीक ही है । यदि घडा नीचे के मुँह कर श्रींधा जमीन पर रक्खा जावे, तो चाहे कितनी भी पानी की वर्षा ऊपर से क्यों न हो, उस के भीतर एक वूँ दं भी न जाने पावेगा। मंबाजी तुकाराम की यथेष्ट निंदा करता, तुकाराम के कीर्तन में त्रानेवाले लोगों से लड़ता, उन्हें तकलीक देता त्रीर त्रपना ही उपदेश लेने की सलाह देता । सारांश, जितना कुछ हो सकता था, सब करता । पर एक दिन उसे ऐसा

मौक्का मिला कि उस के मन का अरमान भी पूरा हो गया और तुकाराम जी की शांति भी पूरी कसौटी पर परखी गई।

हम पीछे कह चुके हैं कि तुकाराम जी के घर के सब काम जिजाई श्रीर कान्होबा देखते थे। तुकाराम जी के। एक च्रीर पुत्र हुन्ना था जिस का नाम महादेव था। इस लड़के के। दूध पिलाने के लिए जिजाई अपने घर ते एक मैंस ले आई थी। एक एकादशी के दिन वह भैंस मंत्राजी बुवा की फुलवाड़ी में बुस गई। यह फुलवाड़ी तुकाराम जी के घर के पास थी और फुलबाड़ी और घर के बीच में से हो कर श्रीविद्वल-मंदिर को जाने की राह थी। फ़ुलवाड़ी के चारों त्र्रोर काँटे लगे थे ताकि जानवर भीतर न जावें। पर तुकाराम जी की भैंस ने उन काँटों की परवाह न कर उस दिन उस फ़लवाड़ी में प्रवेश किया और मंत्राजी बुवा के फूल के पेड़ों में से कुछ खा डाले और कुछ कुचल डाले। जय उसे फुलवाड़ी में किसी ने हाँका तो दूसरी ही जगह से भागी ग्रीर उस के दौड़ने स रास्ते भर वे काँटे फैल गए। एकादशी का दिन था, रात केा कीर्तन होनेवाला था, श्रीर कीर्तन के मार्ग में भैंस ने काँटे फैला दिए; यह देख श्रीतुकाराम महाराज खुद जा कर काँटे काड़, रास्ता साफ़ कर रहे थे कि मंत्राजी बुवा घर ह्या पहुँचे। उन्हें भैंत के अत्याचार की ख़बर दी गई। कोध से भभूके हो कर फुलवाड़ी में आ कर देखा तो कई पेड़ों का नाश नज़र पड़ा। क्रोध का ठिकाना न रहा। उसी गुस्से में तुकाराम जी की मूर्ति काँटे साफ़ करती हुई नज़र श्राई । क्रोध दिखलाने के लिए स्थान मिल गया। मंत्राजी ने उन्हीं काँटों में से एक काँटे की छड़ी उठाई च्रीर तुकाराम जी की खुली पीठ पर भटकारना शुरू किया । हाथ से फटकार ऋौर मुख से गालियाँ । नुकाराम जी शांतिपूर्वक वहीं खड़े रह गए। चार-पाँच फटकार मारने पर कई जगह ते जब लोहू बहने लगा, तब मंत्राजी का क्रोध शांत हुआ और वे अपने घर चले गए। इधर तुकाराम जी महाराज चुपचाप विष्ठल-मंदिर में ब्राए ब्रौर मन की वातें श्रीविष्ठल से ब्रमंग रूप में कहने लगे। श्राप ने कहा- 'है विठोवा, कुछ भी तकलीफ़ जान पर श्रा पड़े, पर तेरे चरगों का में न छोडूँगा, न छोडूँगा, न छोडूँगा। इस देह के कोई शस्त्र से काट कर सी-सी दुकड़े क्यों न करें पर मैं नहीं डरूँगा, क्योंकि इस तुकाराम ने ऋपनी बुद्धि पहले ही से सायधान कर रक्दी है।" ग्राप ने ग्रागे कहा—"है विठीवा बहुत ग्रन्छा किया, बहुत ग्रन्छा किया कि मेरी चमा की लीमा देखने के लिए मुक्ते काँटों से मरवाया। गालियों की तो कुछ मर्यादा ही न रही। कई प्रकार से मेरी फ़ज़ीहत हुई, पर यह बहुत अच्छा हुआ कि क्रोध के हाथ ने मुफ़े हुड़वा लिया।" इस का नाम चमा और इसी का नाम साधता है फ्रीय या दुःखरहा दूर, ऊपर त्रानंद इस वात का कि क्रोध के हाथ से दूट गए। पर धन्य हैं मंवाजी के भी कोध के। ख़ौर दुष्टता को कि ख़ाप ने तुकाराम के ने शांति-नागर ने भी कहलाया कि 'है देव, अब ऐसे दुर्जनीं की संगति बहुत हुई।'' इस के प्रायश्चित्त में वि ऐसे भी शब्द मुख से निकल गए, आप ने जा कर उलटी मंदाजी की ही जमा-याचना की श्रीर उसे श्रादरपूर्वक कीर्तन में बुला लाए । मंबाजी ने केवल इतना ही कहा कि "पहले ही चमा नाँगते तो इतना बखेड़ा क्यों होता !"

मंबाजी ऐते पुरुषों का या शिवजी की स्ती ऐसी स्त्रियों का विचार मन में कर के ख़ौर उन के द्वारा तुकाराम ऐसे सत्पुरुणों को दिए हुए दुःख का दृश्य श्राँखों के सामने ख़ाते ही चित्त उद्विग्न हो जाता है। मन में ऐसा भी विचार श्राए विना नहीं रहता कि विधाता ने इन लोगों को दुनिया में क्यों पैदा किया। पर विचार श्रिष्ठिक करने से यह पूर्वोक्त विचार ठहरता नहीं है। यदि दुनिया अच्छे ही अच्छे लोगों से भरी होती, तो सज्जनों की कोई भी करर न करता। श्राज गुणों को जो महत्व प्राप्त हुआ है, वह केवल दोगों के ही कारण है। जब तक बुरी बात श्राँखों के सामनें नहीं श्राती, तब तक अच्छी बात की क्रीमत ही ध्यान में नहीं श्राती। तुकाराम महाराज ने बहुत ठीक कहा है कि "बुरे के कारण भले की श्रीर कमश्रमल के कारण अतल की करर होती है। एक के विना दूसरे की कुछ क्रीमत नहीं। वह व्यर्थ है। विप अमृत की योग्यता बढ़ाता है। उसी प्रकार कड़वा मीठे की श्रीर हानि लाभ की। श्रूषेरे के कारण प्रकाश के। श्रीर रात के कारण दिन को महत्व है। ऊँचा, नीचा, पत्थर, हीरा इत्यादि पदार्थ एक के बिना एक व्यर्थ है। तुकाराम कहते हैं कि "दुर्जनों ही के कारण सज्जन पर्चाने जाते हैं।" पर फिर भी श्रंत में यह कहे बग़ैर नहीं रहा जाता कि परमात्मा ऐसे लोगों से बचावे।

### सक्षम परिच्छेह

#### सिद्धावस्था श्रीर प्रयागा



#### खग जाने खग ही की भाषा

संसारिक पुरुषों की दृष्टि से श्रीतुकाराम महाराज की जीवनी उन के सिद्ध होते ही समाप्त हो जुकी। सिद्धावस्था को पहुँचने के बाद तुकाराम जी ने जो कुछ किया उस की श्रोर दो दृष्टियों से लोग श्रायः देखते हैं। एक भक्तों की दृष्टि से श्रीर एक संसारिक दृष्टि से। भक्तों को तुकाराम जी में श्रीर ईश्वर में कुछ भेद ही न दीखता था। वे उन के। ईश्वर स्वरूप ही मानते थे। श्रतएव उन सब वातों में, जो कि सृष्टि के नियमों के श्रनुसार श्रतक्य समझी जाती थीं श्रीर जिन के लिए किसी न किसी प्रकार से तुकाराम जी निमित्त कारण थे, भक्त लोग उन्हें ही मुख्य कारण समझते हैं। पत्तांतर में उन सब वातों के लिए जो कि सृष्टि-नियमों के श्रनुसार ही रही थीं, श्रीर जिन के लिए भी उकाराम जी केवल निमित्त मात्र ही थे, श्रमक्त लोग उन्हें ही दोप देते हैं। उदाहरणार्थ उकाराम के भावी चरित्र में जो कुछ देवी चमत्कार दुए उन का कारण भक्त लोग तुकाराम को ही समझते हैं, तो घर-वार की फिक्र न करना, पर एक के पीछे एक संतान पैदा करने ही जाना, उन के पेट की, लड़कों की शिज्ञा की या लड़कियों के विवाहों की शुछ फ़िक्र न करना इत्यादि वातों का दोष श्रमक्त लोग तुकाराम जी के ही निर पर महते हैं। पर यास्तव में देखा जाय तो श्रीतुकाराम महाराज न पहले प्रकार की वातों के लिए न दूनरे वास्तव में देखा जाय तो श्रीतुकाराम महाराज न पहले प्रकार की वातों के लिए न दूनरे वास्तव में देखा जाय तो श्रीतुकाराम महाराज न पहले प्रकार की वातों के लिए न दूनरे वास्तव में देखा जाय तो श्रीतुकाराम महाराज न पहले प्रकार की वातों के लिए न दूनरे

प्रकार की वातों के लिए जवाबदार सममे जा सकते हैं। उन की दृष्टि से जब सब संवार . स्वप्न-सा मिथ्या था तो संसार में जो कुछ वातें हो रही थीं वे भी सब मिथ्या थीं ख्रीर इस सत्यिमिथ्या के मागड़े में वे यदि सदा सत्य का ही पत्त लेते त्र्यौर भूठी वातों की परवाह न करते तो उस में उन का क्या दोष था ? मंत्राजी के हाथ से काँटों की छड़ी पीठ पर पड़ते हुए उन का देह जैसे अवश्य लोहू से भर गया वैसे ही स्त्री समागम के समय उन के देह को सुख भी मिला। परंतु जिस प्रकार पहले देह-दु:ख से उन्हों ने द्यपना मन न दुखाया, प्रत्युत जो कुछ ईश्वरी इच्छा से हुआ उसी में सुख ही माना, उसी प्रकार संतित को देख भी उन्हों ने अपने मन को उस में न लुभाया। वे तो पूर्ण विरक्त स्थिति से इस संसार में रहते थे। ईश्वर-स्वरूप का -दर्शन हो कर हृदय-पटल पर का मल दूर होते ही वे मुक्त हो चुके थे। पर जब तक देह था, देह के धर्म सुष्टि नियमों के अनुसार हो रहे थे। उन कामों के लिए या उन से प्राप्य फलों के लिए न उन की इस प्रकार की इच्छा थी न उस प्रकार की। सुख तथा दुःख दोनों विषय में वे एक से ही अनासक्त थे। अर्थात् एक प्रकार के कामों के लिए न उन की स्तुति की जा सकती है; न सिद्धावस्था में किए हुए दूसरे प्रकार के कामों के लिए निंदा। अतएव इन सब प्रसंगों पर कुछ भी टीका-टिप्पणी न करना ही उचित है। जो प्रसंग भने या बुरे श्रा गुज़रे उन का निषेध न भक्त कर सकते हैं न श्रमक्त । बातें वहीं हैं, केवल भेद है इस विषय में कि तुकाराम जी पर उन के गुण-दोष कितने लादे जा सकते हैं। सा इस मगड़े में न पड़ दोनों प्रकार की कुछ बातों का संचेप में लिख कर स्रोर उन के प्रयाण का वर्णन कर यह जीवन-खंड से भरा हुस्रा पूर्वाई पूरा करने का विचार है।

सब से पहले जिस संसार को तुकाराम कुठ समकते थे उसी संसार में उन के ग्रह-कृत्यों का विचार करें । गत परिच्छेदों में तुकाराम की दो संतान का उल्लेख आ चुका है--कन्या काशी श्रीर पुत्र महादेव। जिजाई के श्रीर भी चार संतान हुई। श्रर्थात् कुल मिला कर छ: संतान थीं जिन के नाम क्रम से काशी, महादेव, भागीरथी, बिटल, गंगा श्रीर नारायण थे । काशी सब से बड़ी थी श्रीर घर के कामों में जिजाई की बड़ी मदद करती थी। वह जिजाई की आज्ञानुसार चलती और कई वार तुकाराम जी के लिए खाने-पीने की चीजें ले कर उन्हें भंडारा के पहाड़ पर पिता के पास पहुँचा ग्राती। जिजाई तो संसार-दुःख से कँदरी थी ही। कई बार अपने संसार की ओर दुर्लंद्य करने के विषय में वह तुकाराम से बोलती। पर नींद में बकवाद करनेवाले के बकने पर जैसा कोई जागता पुरुप ध्यान नहीं देता, वैसे ही उस के बोलने पर तुकाराम जी कुछ न ध्यान देते। उलटे हँसते ग्रीर उसे रांसार का मिथ्यात्व समकाते जो उसे कभी न समक में आता। काशी के आठ-दस साल की हो जाने के बाद एक दिन जिजाई उस के विवाह के विषय में तुकाराम के पीछे पड़ी। त्र्याप ने सुना त्र्यौर एक दम उठे। बाहर त्र्या कर कुछ लड़के खेलते थे उन में से दी लड़कों का हाथ पकड़ घर में ले गए ग्रीर चार ब्राह्मणों को बुला कर काशी ग्रीर भागीरथी की हल्दी चढ़ाई और टीका निश्चित किया। तुकाराम जी के समधी होने का भाग्य समभ उन लड़कों के माता-पितात्रों ने इन्कार नहीं किया और दोनों विवाह हो गए। महादेव

श्रीर विद्वल दोनों दिन भर वाहर खेलते रहते । उन्हें शिक्षा देने का किसी ने प्रबंध न किया । दिन-रात जिजाई की बातें सुनते-सुनते कुछ श्राश्चर्य नहीं कि उन के मन में कुकाराम जी के विषय में कुछ श्रादर न रहा हो । तुकाराम जी के पश्चात् इन दोनों का भी नाम विशेष सुनने में न श्राया । गंगू का भी विवाह इसी प्रकार से हो जाता श्रागर वह वड़ी होती । उस का विवाह तुकाराम की मृत्यु के पश्चात् हुश्रा । तुकाराम जी के इन तीनों दमादों के कुल-नाम भोके, गाड़े श्रीर जांबुढ़कर थे । लड़कियों में केवल भागीरथी पितृ-भक्त तथा भगवद्भक्त थी । उस का पित मालाजी भी तुकाराम जी का भक्त था । तुकाराम जी ने उसे एक गीता की पोथी दी थी जिस से वह नित्य गीता-पाठ करता । तुकाराम जी के पुत्रों में सब से किनिष्ठ नारायण था । इस का जन्म पिता की मृत्यु के चार महीने पश्चात् हुश्रा । श्रर्थात् इस ने पिता का मुख भी न देखा था । परंतु तुकाराम जी के पश्चात् इसी पश्चाष्जात लड़के ने उन का नाम चलाया । श्रीशिवाजी महाराज से इस ने फिर देहू गाँव की महाजनी के श्रिधकार प्राप्त किए श्रीर मंदिर के इनामी गाँवों की तथा मंदिर की देख-भाल इसी ने श्रपने हाथों में ली । श्राज भी देहू का मंदिर तथा वहाँ के श्रिधकार इसी के वंश नों के हाथ में हैं ।

श्रव जो कुछ चमत्कार तुकाराम जी के चरित्र में पाए जाते हैं, उन्हें भी संद्येप में पाठकों को सुनावें । इंद्रायणी के तीर पर तुकोवा प्रायः भजन करने बैठते । एक वार पास के ही खेतवाले ने इन से कहा, 'महाराज, त्राप भजन करने बैठते ही हो। मेरा खेत भी यहीं पास है। अगर आप यहाँ वैठे-वैठे खेत की निगरानी करें, तो मैं आप का वीस सेर जवार दूँगा। भहाराज ने वात मान ली और खेत के पास भजन करने वैठे। हाथ में क्तांक, मुख से अभंग। काँक की आवाज़ से प्रायः पखेरू खेत पर न आते। एक दिन जय कि जवार विल्कुल कटने को थी, श्राप ध्यान में मय हुए। मांभा की श्रावाज़ यंद हो गई। चिड़ियों के खुला खेत मिला। वे आ वैठीं और खेत चुगने लगीं। थोड़ी देर में श्राप के भजन का आरंभ होते ही चिड़ियाँ उड़ने लगीं। श्राप समके कि श्राप के डर स ही वे उड़ीं। देख कर खेद हुआ और मुख ते अभंग निकला कि "पांडुरंग विद्वल की कृपा का विश्वास तो तभी कहना चाहिए, जब कि प्राणिमात्र एक-सा दिखाई दे । ७ म से शंका करने का किसी को कारण नहीं। मुक्ते तो सब दुनिया एक रूप है। तुकाराम निक्ते-निक्ते देखता है, उसे वह त्राप ही-सा समभता है।" विचार में मन होते ही फिर से चिड़ियाँ केत पर बैठने लगीं। इसी अवसर में वह किसान भी कहीं से आ निकला। देखा तो चिड़ियाँ खेत चुग रही हैं। तुकाराम जी के। क़बूल किया धान्य न देना पड़े, इस लिए किसान पंचों के पास जा कर बोला, ''तुकाराम जी के खेत को देखते-देखते ही चिड़ियाँ खेत सा गई हैं। मेरा लगभग सौ मन का नुक़सान हुआ है। अब क्या किया जावे।" पंची ने श्रा कर जवार कटवाई। देखा तो लगभग डेट् औं मन दाना निकला। किसान की नद-माशी समक्त पंचों ने निर्ण्य दिया कि सौ मन जवार उस किसान को दी जावे और याछी वकाराम जी के घर पहुँचाया जावे। बोरियाँ भर वुकाराम के घर भेजी गई । जिलाई रही . पुरा हुई। पर तुकाराम जी ऋड़ बैठे। बोले बीन नेर ने दाना द्यांबक न लिया

जावेगा। जिजाई चिल्लाने लगी 'बोरी घर त्राती है, पर तो भी ये कभी मुख से बचों को न खाने देंगे। ये तो लोगों का ही घर भरेंगे त्रौर चोट्टे खानेवाले इसे खा जावेंगे।' श्राखिर पंचों की राय से कुछ दाना बाहाणों को वाँटा गया त्रौर बाक्की दाने की क्रीमत से मंदिर की मरम्मत कराई गई।

तुकीवा और जिजाई के ऐसे मगड़े कई वार होते थे। एक वार एक गन्ने के खेतवाले ने तुकोवा और कुछ संतों के। रस पीने के लिए बुलाया । जाते-जाते जिजाई ने जताया कि 'देखो जी, वह खेतवाला तुम्हें कुछ गन्ने ज़रूर देगा। सँभाल कर उन को घर ले ब्राइयो।' हुन्ना वैसा ही। रस पिलाने के बाद गन्नेवाले ने दस-वारह गन्ने वाँध कर इन्हें घर ले आने के लिए दिए। घर लौटते समय रास्ते में कुछ लड़के 'तुकेावा गन्ना, तुकेावा-गन्ना' कहते इन के पीछे पड़े । लड़कों केा नहीं कैसे कहां जाय १ एक-एक दुकड़ा कर श्राप लड़कों के। गन्ने बॉटने लगे। श्राखिर घर श्राते वक्त एक गन्ना दाहिने हाथ में श्रीर एक बाएँ में - बस ऐसे दो गन्ने ले कर महाराज घर पधारे। इधर जिजाई को पहले ही खबर लग चुकी थी कि महाराज गन्ने वाँटते त्रा रहे हैं। उन्हें दो ही गन्ने हाथ में लिए देख जिजाई कोध से जलने लगी। जब तुकाराम जी ने दो ही गन्ने सामने ला कर रक्खे, उस ने दोनों उठा कर ज़ौर से ज़मीन पर फेंक दिए। दो के चार दुकड़े हुए। जिजाई के। विगड़ता देख आप हँस पड़े और बोले, "क्या अच्छी बाँट हो गई। एक द्वकड़ा मुक्ते ग्रीर एक तुक्ते। वाक्ती दो दोनों लड़कां के। एक महादेव का ग्रीर एक विठीवा का हिस्सा। फगड़े का काम ही नहीं।" जिजाई के कोध का रूपांतर हँसी ख्रौर ख्राँसुओं में होने लगा। स्राप मुसकुरा कर त्रोले, "वादल के इतने कोरों से गरजने के वाद विजली की चमक तथा पानी की वर्षा होनी ही चाहिए।"

लोहगाँव में तुकोबा के कीर्तन बहुत होते थे और सब गाँव का गाँव इन कीर्तनों के सुनने के लिए दौड़ स्त्राता था। इस गाँव के पटेल स्रंबाजी पंत कुलकर्णी तुकाराम जी के परम भक्त थे। एक बार जब कि तुकोबा लोहगाँव स्त्राए, स्रंबाजी पंत का लड़का घर में बहुत बीमार था। कीर्तन के लोभ से स्त्राप घर में लड़के को उस की माँ के पास छोड़ जाने लगे। स्त्राप की पत्नी और पड़ोसी बहुत नाराज़ होने लगे। दुनियादारी में ऐसे मीके क्या थोड़े स्त्राते हैं, जब स्त्रपनी नौकरी के लिए मरता हुस्ता बचा घर छोड़ लोगों का जाना पड़ता है १ पर उस समय केाई कुछ नहीं कहता। परंतु यदि केाई बीमार बच्चे केा छोड़ कीर्तनभजन का जावे तो सांसारिक लोगों का माथा ठनक पड़ता है। कई लोग स्त्राजी पंत पर नाराज़ हुए। पर स्त्राप ने किसी की न मानी। कीर्तन के। जा ही बैठे। इधर घंटे स्त्राध घंटे में बच्चे की साँस बंद हो गई। मा की कोधामि में शोकामि भी स्त्रा मिली। पड़ोसियों की बातों ने ईंधन का काम किया। शोक-कोध से जलती मा बच्चे के। उठा कर वैसा ही कीर्तन में ले स्त्राई स्त्रीर तुकोबा के सामने बंद साँस का वह बच्चा उस ने रख दिया। कीर्तन में खलवली मच गई। तुकोबा ने बच्चे की होर देखा, लोगों के। शांत किया स्त्रीर स्त्रमंग गाने लगे "हे नारायण, स्त्रचेतन के। सचेतन करना स्त्राप के लिए स्रसंभव नहीं। स्त्राप ने जैसी सामर्थ्य पुराण-काल में दिखाई थी, वैसी ही स्त्राज दिखावें तो क्या हानि

है ! इसी काल में वह सामर्थ्य क्यों न दिखाई दे ! यह क्या थोड़ा है कि ग्राप ऐसे सर्वशक्तिमान् स्वामी के हम लोग दास कहलाते हैं ! तुकाराम की तो यह प्रार्थना है कि ग्रपनी लामर्थ्य दिखा कर एक बार तो हम लोगों के नेत्रों के। कुतार्थ की जिए ।" गाते-गाते ग्राप ने श्रीविष्टल नाम का घोष शुरू किया । सब सभा ताली बजाती विष्टल-विष्टल कहती भजन करने लगी । वच्चे की भी साँस खुल गई। उस ने ग्राँखें खोल दीं ग्रीर वह भी ग्रपने नन्हें-नन्हें हाथों से तालियाँ बजाने लगा ।

वही लोहगाँव का स्थान और वही श्रीतुकाराम महाराज के कीर्तन का प्रसंग। त्राज श्रोतात्रों की खूब भरमार है क्योंकि त्राज खुद श्रीशिवाजी महाराज कीर्तन सुनने पधारे हैं। शिवाजी महाराज के घोड़ा झौर जवाहर भेज कर श्रीतुकाराम जी का बलाने का हवाला पहले एक बार हम दे चुके हैं। जवाहर वापस भेजने के कारण और साध मेजे हुए ऋमंगों के पढ़ने से तुकाबा की जो निस्पृहता दीखती थी, उस पर शिवाजी वड़े प्रसन्न हुए। यदि तुकोवा जी दर्शन देने नहीं आते, तो स्वयं ही शिवाजी ने उन के दर्शन का जाने का निश्चय किया। श्रीशिवाजी के सलाहकार लोगों ने इस साहस-कर्म से शिवाजी के। मना किया क्योंकि लोहगाँव उस समय मुसलमानों के शासन में था श्रीर वहाँ जाने से महाराज के पकड़े जाने का भय था। पर आप ने किसी का कहना न माना और सादी पोशाक में लोहगाँव ऋा कर श्रोता ऋों में ऋा वैठे। इधर मसलमानों के। खबर लगी कि शिवाजी महाराज कीर्तन सुनने के लिए आए हैं। फ़ीरन शिवाजी को पकड़ने के लिए पठानों की फ़ीज भेजी गई। शिवाजी महाराज के दस-वीस त्रानुचर जो त्राप का रच्ण करने श्राए थे, यह खबर सुन कर व्यथित हुए श्रौर उन्हों ने त्रा कर शिवाजी को यह खबर दी श्रौर शिवाजी का चले जाने की सूचना दी। किसी अवस्था में कीर्तन छोड़ कर न जाने पर तुकाराम जी का प्रवचन ज़ोर-ज़ोर से हो रहा था। अतएव शिवाजी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या किया जावे । तुकोवा से पूछा गया पर आप अपने बत पर आड़े रहे श्रीर कह दिया कि "कुछ चिंता न करो। किसी प्रकार के संकट से डरने की श्रायश्यकता नहीं। नारायण अपने दासों की सदा सहायता करता है, और स्वयं उन की रक्षा करता है। भक्तों को न तो कुछ करने की ज़रूरत न कुछ वोलने की। तुकाराम के मत से इस विपय में शंका ही न करनी चाहिए ऋौर एक ऋचर भी न योलना चाहिए।" शिवाजी के। इस प्रकार ते दिलासा दिया त्रौर कीर्तन में विठोवा ने पुकार शुरू की 'हे देव, इस प्रकार की पीड़ा श्रांखों से नहीं देखी जाती। दूसरों को दुखी देख मेरा चित्त दुखी होता है। क्या ऐमा हो फकता है कि न्याप यहाँ पर न होगे ? हमें तो कम से कम ऐसा न दिखाई देना चाहिए। जहाँ हरिदास होंगे वहाँ पर शत्रुखों की फ़ीज कैसे ठहर सकती है ? हरिदासों का स्थान ती वे श्रांखों से भी न देख सकेंगे। श्रगर इस के विरुद्ध कुछ हो जावे, तो तुकाराम की नदा की लाज त्रावेगी त्रौर उस का जीवन किसी काम का न रहेगा।" नुकोदा का प्रवचन दंह ज़ीर से हो रहा था कि कुछ शिवाजी के-से लोग घोड़ों पर से दौड़े और उन्हें शिवाजी और मराठे क्षिपाही जान पटान उन का पीछा करने चले । ह्याखिर ये पहाड़ी चृहं पहाड़ी में भाग गए श्रीर पटान ताकते ही रह गए । कीर्तन समाप्त होने पर शिवाजी महाराज भी टुकागम

संत तुकाराम

जी को वंदन कर और उन का आशीर्वाद शीश पर धारण कर वापस गए।

इस चरित्र के पाठक यह बात न भले होंगे कि आकंटी का स्थान अनुप्रान करने के लिए प्रसिद्ध था। उन दिनों श्रीजानेश्वर वहे जागृत देवता माने जाते थे। रामेश्वर भट अपने शरीर का दाह शांत करने के लिए यहीं अनुष्ठान करने गए थे। उसी प्रकार श्रानेक लोग-विशेषतः ब्राह्मण-वहाँ जा कर श्रानेक प्रकार की कामना से श्रानेक प्रकार के अनुष्टान करते थे। धन और ज्ञान-प्राप्ति करने के लिए एक ब्राह्मण ज्ञानेश्वरजी के पास बयालीस दिन अनशन करता अनुष्ठान कर रहा था। वयालीसवीं रात के। उसे स्वध हुआ कि ''तुकाराम जी के पास देह जाओ। वहाँ तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे।'' बाह्य ने त्या कर श्रीज्ञानेश्वर जी का संदेश तुकाराम जी से कहा । तुकाराम जी के। इस प्रकार की प्रतिष्ठा से घुणा थी। पर श्रीज्ञानेश्वर जी की आजा मान, उन्हों ने दूसरे एक मक्त की श्रोर से श्राया हुआ नारियल उस बाहार के दिया और ग्यारह स्रभंग उसे लिख दिए। ब्राह्मण की तुकाराम के प्रति अद्धा न थी। उस ने वे ग्रामंग ग्रीर वह नारियल वहीं छोड़ वहाँ से कुच किया। इतने ही में श्रीशिवाजी महाराज के पुराणिक का पानी भरनेवाला ब्राह्मण कोंडोवा वहाँ ख्राया। तुकाराम जी ने वे ख्रभंग नारियल के साथ उसे दे डाले। अभंगों में वडा अच्छा उपदेश किया था कि ''ईश्वर के पास मोच इत्यादि पुरुषायें। की गठरी नहीं है कि वह अलग उठा कर तुम्हारे हाथ में रख दे। इंद्रियों का जीत कर श्रीर मन के। कांबू में रख किसी साधना के लिए निर्विषय-निरिच्छ होना चाहिए। उपवास, पारण, वत, वेदमंत्रों के पाठ इत्यादि सब कर्मा का फल सांत है अर्थात उस का फल थोड़े नियमित दिन तक ही मिलता है। सावनधानता से मन की इच्छाएँ दूर की जावें तो दुःख की प्राप्ति सुलमतापूर्वक टाली जा सकती है। स्वप्न में लगे घावों से व्यर्थ रोने वालों के साथ तुम भी क्यों रोते हो। तुकाराम के मन से फल प्राप्त करना हो तो जड़ का सँभालना चाहिए और सब काम छोड़ ईश्वर की शरण लेनी चाहिए।" केांडोवा ने अखा-पूर्वक अभंगों का पाठ किया और थोड़े ही दिन में विद्याभ्यास कर वह अच्छा पंडित हो गया । कुछ दिन वाद जब कोंडोबा ने नारियल फोड़ा तो उस के भीतर से सुवर्णमुद्रा श्रीरं माती निकले। पीछे से पता लगा कि श्रहमंदाबाद के एक मारवाडी भक्त ने वह नारियल तुकाराम जी के। गुप्त-दान करने के लिए भेजा था। ज्ञानेश्वर जी की ख्रोर से ख्राए बाह्य के चले जाने पर आपने शानेश्वर जी का संदेश भेजने के अर्थ से कुछ अभंग किए । ये अभंग यड़ी लीनता से भरे हुए हैं। एक अभंग में कहा है कि ''महाराज, आप सब शानियों के राजा हो श्रीर इस लिए श्राप के। शानराज कहते हैं । मुक्त ऐसे नीच मनुष्य के। यह बड़ापन काहे के लिए ! पैर की जूती पैर में ही ठीक रहती है। ब्रह्मा ख्रादि देव भी जहाँ त्राप की शरण त्राते हैं वहाँ दूसरे किस की ल्राप के साथ तुलना की जावे ? तुकाराम की तो त्राप की गहरी युक्तियाँ नहीं सममतीं और इसी लिए वह आप के पैरों पर अपना सिर मुकाता है।"

काडोपंत लोहोकरे नाम का एक पुनवाडी का ब्राह्मण कीर्तन करते समय तुकाराम जी के साथ मृदंग बजाया करता। एक ब्रार कुछ धनी लोग काशी-यात्रा जाने की

इच्छा से तुकाराम जी की आशीस लेने आए। उन लोगों का देख केंाडोपंत के भी मन में काशी जाने की इच्छा हुई, पर द्रच्याभाव के कारण वे चुप हो रहे। तुकाराम जी ने उन की इच्छा पहिचान एक होन उठा कर उन्हें दिया और कहा कि "जिसे जाने की इच्छा है उस के लिए एक होन वहुत है। प्रतिदिन एक होन मिलना कठिन नहीं ऋौर एक होन से श्रिषक एक दिन में खर्च करने की भी श्रावश्यकता नहीं। रोज इस होन का भँजा कर खर्च करो पर कम से कम एक पैसा रोज़ बाक़ी रक्लो । दूसरे दिन तुम्हें फिर होन मिलता जावेगा।" कोडोपंत ने एक दिन परीचा ली। सब खर्च कर शेप पैसे सिरहाने रख सा गया । सुवह देखता है कि पैसे ग़ायब श्रीर उन के स्थान में दूसरा होन तैयार । केाडोपंत को विश्वास हुत्रा स्त्रीर उन्हीं लोगों के साथ हो गया। तुकाराम जी ने केाडेापंत के साथ गंगामाई का, विश्वनाथ का ऋौर विष्णुपद का एक-एक ऐसे तीन ऋभंग दिए । विश्व-नाथ जी से त्राप की प्रार्थना थी कि "शंकरजी, त्राप तो हो विश्व के नाथ ग्रीर मैं तो हूँ दीन अनाथ । में वौरा आप के पैर गिरता हूँ । आप जो कुछ कृपा करें वह थोड़ी ही मुके बहुत है। स्राप के पास कुछ कमी नहीं स्रौर मेरे संतोप के लिए ऋधिक की स्रावश्यकता नहीं। महाराज, तुकाराम के लिए कुछ प्रसाद भेजिए।" कोंडोपंत की सब तीर्थयात्रा उसी होन पर निभ गई। प्रतिदिन उसे एक होन मिलता रहा। ब्राहाण चार महीने काशी में रह कर लौटा । घर त्राने पर होन ऋपने पास ही रखने की इच्छा से तुकाराम जी से भूट मूट आ कर कहा कि होन खो गया। तुकाराम जी हँस कर चुप हो गए। घर जा कर कोडो-पंत ने देखा तो होन सचमुच ही खो गया था। तुकाराम जी के पास दृसरे दिन ग्रा कर श्रपना-श्रपना श्रपराध कवूल किया श्रीर श्रसत्य-भाषण के लिए क्मा माँगी।

श्रीतुकाराम जी महाराज की त्रासाढ़ कार्तिक की पंदरपुर की वारी वरावर जारी थी। केवल एक कार्तिकी की एकादशी को आप बहुत बीमार होने के कारण न जा सके। जिस समय दूसरे वारकरी लोग पंढरी जाने के लिए निकले, तब छाप ने कुछ छभंग लिख कर श्रीविद्वल की सेवा में भेजे। तुकाराम-सा प्रेमी भक्त, कार्तिकी एकादशी का सा पुर्यकारक आनंद-प्रसंग और केवल देह-दुःख के कारण पंदरी तक जाना असंभव ! इस स्थिति में क्या ग्राश्चर्य कि तुकाराम जी का जी तड़फता रहा ग्रीर 'देह देहू में पर मन पंदरी में यह स्थिति हुई। इस अवसर पर जो अभंग आप के मुँह में से निकले, उन में विकाराम जी का हृदय विल्कुल निचोड़ा पाया जाता है। करुणरस से वे श्रमंग भरे हुए हैं। पत्र का आरंभ इस प्रकार है। "हे संतो, मेरी ओर ते धीविष्टल से विनर्ता करो थौर पूछो कि मेरे किन अपराधों से मुक्ते इस वार धीविष्टल के चरणकमलों से दूर रहना पड़ा। श्रेनेक प्रकार से मेरी करुण-कहानी पंदरीश को सुनाश्रो। तुकाराम के तो इस वार पंदरी श्रीर पुंडलीक के ईंट पर के श्रीविष्टल के चरण देखने की श्राशा नहीं है।" कुछ धर्मगों के बाद आप कहते हैं, 'है नाथ, मेरे कौन ने गुणदीप समझ कर आप ने देसी उदासीनता धारण की है ! अन्यथा आप के यहाँ तो कोई अयोग्य दात होने की गीत नहीं है। श्रतएव इस का विचार मुक्ते ही करना चाहिए कि श्राप के प्रति मेरा माव कैंटा हैं । बुकाराम तो यही समकता है कि उसी के बुद्धि-दोर से ध्राप ने उसे दूर किया है ।'' दुस्

अभंगों के बाद आप ईश्वर पर नाराज़ हो कहते हैं, "अगर मन में इतना छोटापन है, तो हमें पैदा ही क्यों किया ! हम दूसरे किस के पास मुँह फाड़ रोवें ! अगर आप ही मुफ को छोड़ देंगे, तो दूसरा कौन इस बात की खबर लेगा कि में भूखा हूँ या नहीं ? ग्रव ग्रीर किस की राह है, किधर देख़ूँ, कीन मुक्ते गले लगावेगा ? मेरे मन का दुःख कीन पहचानेगा श्रीर कौन इस संकट में से मुक्ते उवारेगा ? हे पिता, क्या श्राप ऐसा तो न समक वैठे कि तुकाराम श्रंब श्रपना भार स्वयं उठा सकता है ?'' श्रागे ''महाराज, श्राप तो श्राज पूरे प्रे लोभी बन गए हो । धन ही धन जोड़ने के पीछे पड़ा वह धन के लिए ही पागल वन जाता है। फिर उसे और कुछ नहीं दीखता। अपने वाल-वन्चे तक उसे प्यारे नहीं लगते। पैसे की तरफ़ देखते उसे सब बातें फीकी मालूम देती हैं। तुकाराम सममता है कि आप को भी इसी तरह से लालच आ गई है।" इसी चित्तावस्था में आप को गरुड़ जी के दर्शन हुए। गरुड़ जी बोले, "अगर आप चाहें तो आप को पीठ पर पंढरपुर ले चलूँ। देव आप के। भूले .नहीं हैं। पर इतने भक्तों को छोड़ वे केसे आप के पास आ सकते हैं ? अगर वे यहाँ चले आवे तो पंदरपुर में कैसा रंग में भंग हो जावे ?" तुकाराम जी समक गए। त्राप के चित्त को शांति प्राप्त हुई कि श्रीविष्टल मुक्ते भूले नहीं हैं। पर भगवान के बाहन पर बैठ पंढरपुर जाना आप ने उचित न समका। आप देहू ही रहे। संत लोग पंढरपुर से लौटते समय इस बार देहू आए और देहू में ही थोड़े समय के लिए पंढरपुर हो गया। तुकाराम जी के अभंग खूब गाए गए।

तुकाराम जी के अभंगों की कीर्त्ति उन के जीवन-काल में ही खूव फैल गई। इन के अभंग लोग लिख ले जाने लगे और गाने लगे। तुकाराम अपनी पहचान रखने के लिए अपने अभंगों के अंतिम चरण में 'तुका' पद रख देते थे। पर तुक से तुक मिला कर कवि बननेवाले बहुत से कवि तुका का नाम अपने ही बनाए हुए अभंगों में रख देते। फल यह होता कि इस बात को पहचानना यड़ा कठिन हो जाता कि फ़लाँ अभंग तुकाराम का है या नहीं। ऐसे ही एक सालोमालो नामक किन तुकाराम जी के ही समय में हो गए। वे .खुद अभंग रचते और लोग उन्हें याद करें, इस लिए उन के अंतिम चरणों में 'तुका' की छाप लगा देते। तुकाराम जी के मत से अत्यंत विरुद्ध ऐसे कुछ अभंग भी सालोमाली वनाते श्रीर उन्हें तुकाराम जी के ही नाम से फैलाते। जब तुकाराम जी. को उन के भक्तों ने यह बात कही कि सालोमालो खुद अपने के। हरिदास कहला कर आप के अमंगों का नाश कर रहा है, आप अमंग रूप में बोले "चावल गल गए या नहीं, यह देखने के लिए घोटना नहीं पड़ता। एक दाने से भात की परीचा होती है। हंस की चोंच दूध और पानी फ़ौरन दूर कर देती है। यदि किसी ने पहनने का अञ्छा कपड़ा फाड़ उस की गुदड़ी बनाई तो बात किस की बिगड़ी ? तुकाराम की समक्त में तो दाने ग्रौर फूस अलग करने में कुछ कष्ट नहीं।" पर भक्तों के। यह बात ठीक न मालूम हुई। उन में से दो भक्तों ने तुकाराम जी के अभंग लिख लेने का निश्चय किया। सव अभंगों का लिखना अशक्य-प्राय था। तुकाराम जी के अभंग सर्वदा रचे ही जाते थे। यह कहने के बजाय कि वे अभंग रचना करते थे यही कथन अधिक सत्य है कि अभंग-वासी उन के मुख से निकलती

थी। पर फिर भी तकें गाँव के गंगाराम जी कडूसकर ने ग्रौर चाकण के संताजी तेली ने यथाशक्ति वहुत ग्रभंग लिख डाले। ये दोनों तुकोवा के कीर्तन में उन का साथ करते थे ग्रौर दोनों को तुकाराम जी की भाषा शैली से खासा परिचय था। इस कारण उन के प्रायः जितने ग्रभंग इन्हें मिले, सब इन्हों ने लिख डाले।

देह के पास ही चिंचवड़ नाम का एक गाँव है जहाँ पर श्रीगरोश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी देव उपनामक एक वड़े गरोश भक्त हो गए घे जिन के वंशज तुकाराम जी के समय वहाँ महंती करते थे। त्राप ने सुना कि तुकाराम जी नामदेव के त्रवतार समके जाते हैं । यह बात प्रसिद्ध है कि श्रीविद्यल नामदेव जी के साथ भोजन करते, खेलते, बोलते थे तुकाराम जी की परील्ला लेने के लिए एक वार देव जी ने उन्हें चिंचवड़ बुलाया । तुकाराम जी देव जी का हेतु मन में समक गए । भोजन के समय तुकाराम जी ने देव जी से कहा "त्राप के से भक्तों के यहाँ त्राज श्रीविद्दल भोजन करने के लिए ग्रानेवाले हैं। एक पात्र उन के लिए त्र्यौर एक पात्र श्रीगरोश जी के लिए परोसिए। में श्रीविडल को बुला लाऊँगा झौर आप श्रीगरोश जी को बुलाइए। अपने मन की कुबुदि पहचानी देख देव जी लज्जित हुए थ्रौर वोले ''तुकोवा, इतना महद्राग्य हमारा कहाँ ? हम तो अभिमान के मारे मरे जाते हैं।" यह सुन कर तुकाराम जी ने श्रीविद्टल की और गरोश जी की स्तुति की । "महाराज आप की कृपा दृष्टि से तो वंध्या गाएँ भी दूध देंगी। में ऐसी कठिन वात के लिए आप की विनय नहीं करता। मेरी तो केवल यही माँग है कि हमें अपने चरणों का दर्शन दीजिए । मेघ चातक के लिए वरसता है। राजहंस का आप मोती खिलाते है। फिर तुकाराम की प्रार्थना मान्य करने में आप को इतना संकोच क्यों ?" कहा जाता है कि थोड़े ही समय में दोनों देवों के लिए परोसी हुई थालियों में से ग्रान कम होने लगा। लोग समक्त गए कि श्रीविद्यल त्र्यौर श्रीगरोश भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार के त्रनेक चमत्कार भक्तों के मुख से सुने जाते हैं। भक्तों की वाते भक्त ही जान सकते है। श्रतएव श्रधिक चमत्कारों के विषय में श्रधिक कुछ न लिख कर केवल तुकाराम जी के जीवन के अंतिम चमत्कार वर्णन कर जीवनी का पूर्वार्ड समाप्त करता हूँ।

तुकाराम जी की आत्म-विषयक भावना में बहुत ही धीरे-धीरे विश्वास उत्तन्न होता गया। अपनी जीवनी का वर्णन करते हुए उन्हों ने बड़ी लीनता से कहा कि 'सुनो भाई संतो, में तो सब से अधिक पतित हूँ। पर न मालूम आप इतना प्रेम मुक्त पर वर्षों करते हो। मेरा दिल तो मुक्ते इसी बात की गवाही देता है कि में अभी मुक्त नहीं हूँ। व्यर्थ में एक के पीछे दूसरा मुक्ते मानता जाता है। संसार में पीड़ा हुई, इस लिए घर छोड़ दिया, दोने को नगा दिया। जब कुछ पूरा न पड़ा, तब वैसा का वैसा ही रह गया। जो छछ थोड़ा-यहुत धन था, वह पूर्णतया नष्ट हो गया। न कभी किसी बाह्मण को दिया न किसी याचक को इत प्रकार सहज में ही भाग्यहीन हो जाने के कारण आ, पुत्र, भाई इन का नाता हुट गया। लोगों को मुख दिखलाते न बना; अतएव कोनों में और जंगलों में रहने लगा और एकांत-पाछ का प्रेम इस तरह वह गया। पेट-पूजने में बड़ा तंग हुआ। किसी को मेरी दया न पाई। इन कारण यदि कोई अब नेरा सत्कार करता है, तो में बड़े चाद ने उन के यहाँ

जाता हूँ। पुरखों ने कुछ श्रीविष्टल की सेवा की थी जिस के पुरुष से में भी इसे पूजता हूँ। इसी को यदि आप चाहो, तो भक्ति कह सकते हो।" कितनी नम्रता और स्पष्टता है। ये दोनां गुण वैसे के वैसे ही वने रहे। पर श्रांत में तुकाराम जी के मुख से ऐसे वाक्य निकलने लगे कि "कोई मेरी तलाश ही न करने पाए, इस लिए में ने ग्राप के चरण गहे हैं। हे नारायण, अब तो ऐसा कीजिए कि मेरा दर्शन ही किसी को न हो। मेरा मन सब बातों से लीट अब जगह की जगह पर ही यिलीन हो गया है। तुकाराम ख़ुद को भूल कर वोलना-चालना भूल गया है । याव तो वह पूरा गूँगा वन गया है।" या "त्राव तो में त्रापने महहर जाऊँगा। इन संतों के हाथ मुफ्ते संदेशा भी त्र्या चुका। मेरी सुख-दुःख की वाते सुन त्र्यव तो मेरी मा के मन में करुणा की लाट आ गई। सब तैयारी कर अब तो वह मुक्ते एक दिन ज़रूर बुलाने भेजेगी। मेरा चित्त ऋव उसी मार्ग में लगा है। रोज़ मायके की राह देख रहा हूँ। तुका-राम के लिए तो ग्रव स्वयं मा-वाप उसे लिया जाने ग्रावेंगे।"

इस प्रकार के विचारों की बाट होते-होते तुकाराम जी के वय का इकतालीसवाँ साल पूरा हुआ त्रौर त्र्याप ने वयालीसवें साल में पदार्पण किया । इसी वर्ष की फागुन सुदी एकादशी के दिन महाराज ने नित्य नियमानुसार रात भर भजन-कीर्तन कर प्रातःकाल के समय अपनी स्त्री के बुला कर उसे ग्यारह अभंगों के द्वारा उपदेश किया। आप ने कहा-"सुनो जी, पांडुरंग हमारा चौधरी है। उसी ने हमें खेत जोतने के लिए दिया है। जिस में से फ़सल निकाल हम अपना पेट पालते हैं। उस की वाक़ी जो मुक्ते देनी हैं, वह माँग रहा है । श्राज तक उस की सत्तर की वाक़ी में से मैं दस दे चुका हूँ ।पर श्रवःती वह घर में श्रा कर खटिया पर बैठ ही गया है श्रीर एक-सा तकाज़ा लगा रहा है। श्रव तो घर, बाड़ी, वर्तन जो कुछ है, उसे दे कर उस की लगान पूरी करनी चाहिए। यतलास्रो; स्रव क्या करना चाहिए। विना वाक़ी दिए अब तो छुटकारा नहीं।" इस प्रकार आरंभ में रूपक की भाषा में उसे समकाना शुरू किया । पर जब यह देखा कि उस की समक्त में नहीं स्राता तो∷स्राप उन का नसीव उन के साथ वॅघा है। तुम त्रापनी फँसी हुई गर्दन छुड़वा लो स्त्रीर गर्भवास के दुःख से खुद का वचात्रो। त्रापने पास का माल देख कर चोर गला फाँसेंगे। इसी लिए भें दूर भाग रहा हूँ । उन के मार की कल्पना ही से मेरा दिल काँप उठता है । ग्रागर तुकाराम की ज़रूरत तुम्हें हो तो ग्रपना मन ख़ूब बड़ा करो।" "ग्रागर तुम मेरे साध त्रात्रोगी तो सुनो क्या-क्या सुख तुम हम दोनों को मिलें गे। ऋषिदेव वड़ा उत्सव मनावेंगे रत्नों से जड़े विमानों में हमें विठलावें गे, नामघोष के साथ गंधवीं का गाना सुनावें गे। वड़े बड़े सिद्ध, साधु, महंत हमारा स्वागत करेंगे । वहाँ सुखों की सब इच्छाएँ पूरी होंगी। चलो जहाँ मेरे माता पिता हैं, वहाँ तक जावें ग्रौर उन्हें मिल उन के चरणों पर पड़ें । तुकारा के उस सुख का वर्णन कौन कर सके गा, जब उस के माँ-बाप उस से मिलेंगे ?" तुकारा जी ने तो उपदेश किया पर जिजाई के मन पर उस का कुछ भी ग्रसर न पड़ा। मानों ग्रं को दर्पण दिखलाया या बहिरे केा गाना सुनायाः।

श्रीतुकाराम जी उन दिनों श्रपनी यह कल्पना वरावर कहते रहे । ''में ने श्रपन

मीत ऋपने ऋाँखों से देखीं", "श्रपना घड़ा ऋपने ही हाथों से फोड़ डाला", "श्रपने देहरूप पिंड से पिंडदान किया" इत्यादि विचार त्राप के मुख से निकलने लगे। त्रांत में चैत्र नदी द्वितीया के रोज़ प्रातःकाल स्राप ने जिजाई से कहला भेजा कि ''में वैकुंठ को जाता हूँ, ग्रगर तुम को चलना हो तो चलो।" परंतु उस का जवाव ग्राया कि "त्र्पाप जाइए। मैं पाँच महीने के पेट से हूँ। घर में बच्चे छोटे-छोटे हैं, गाय, भैंस हैं, उन्हें कौन सम्हालेगा ? मुफे स्राने की फ़ुरसत नहीं। स्राप स्रानंद से जाइएगा।" जवाव सुन कर तुकाराम जी मुसकराए झौर इसी प्रकार के झमंग मुख से कहते, हाथ में माँक, तंबूरी ले कर च्राप ने श्रीविष्टल के। नमस्कार किया श्लीर भजन करते-करते घर के बाहर निकले। लोगों को भी स्रारचर्य हुत्रा। वारी केा जाने का दिन नहीं, कीर्तन का मामूली समय नहीं स्रीर श्रीतुका-राम जी महाराज चले कहाँ ? कहाँ जाते हें ? ऐसा यदि काई तुकावा से पूछता तो जवाव मिलता ''हम वैकुंठ जाते हैं। अब न लौटेंगे।'' भक्तों का आश्चर्य मालूम हुआ और बुरा भी लगा । ख़ास-ख़ास भक्त आप के साथ चलने लगे । उन सवों के साथ श्रीतुकाराम जी महाराज इंद्रायणी तीर पर स्त्राए स्त्रीर स्त्राप ने कीर्तन प्रारंभ किया। उस दिन कीर्तन के समय जो श्रमंग श्राप के मुख से निकले वे बड़े श्रजीव रस से भरे हुए हैं। श्रपने श्रमंगां नें समय-समय पर वुकाराम जी भिन्न-भिन्न भूमिकात्रों पर त्राप के। समकते थे। कहीं विष्टल केा माता मानते, कहीं पिता, कहीं मित्र, कहीं साहूकार जिस के पास से तुकाराम जी ने कर्ज़ा लिया हो, तो कहीं कर्ज़दार जिसे आप ने पैसा दिया हो। आप श्रीविष्टल से लड़ते, क्तगड़ते, प्रेम-कलह करते, भली-बुरी सुनाते, फिर चमा गाँगते, पैरों पड़ते, रोते, श्रनेक मकार के खेल खेलते। पर इस आख़िरी दिन का रंग कुछ और ही था। ये अमंग विरागी के कहलाते हैं। विराणी याने विहरिणी। इन अभंगों में तुकाराम जी ने एक विहरिणी की श्रर्थात् स्वपति छोड़ अन्य पुरुष के साथ जिस पर कि उस का प्रेम हो, विहार करनेवाली स्त्री की सूमिका ली है। संसार है पित स्त्रीर श्रीविद्धल है प्रियकर पुरुप। इसी कल्पना पर य श्रमंग रचे हुए हैं। उदाहरणार्थ "पहले पित द्वारा मेरे मनोरथ पूर्ण न हुए। श्रतएय में व्यभिचार करने लगी। मेरे पास मेरा प्यारा रात-दिन चाहिए। एक पल भी विना उम के मुक्ते अच्छा नहीं लगता। मैं तो अब अनंत से रत हो चुकी। तुकाराम के मन से तो दुनिया की दात क्या उस का नाम तक छोड़ देना चाहिए। ग्रव तो में ने ग्रपने लब संसार-पाश तोड़ डाले। श्रव तो सर्व-काल सब प्रकार के सुखों का ही उपभोग मुफे लेना है। इसी लिए तो पति को छोड़ा और इस पर-पुरुष के साथ रत हुई हूँ। तुकाराम फहते हैं कि अब तो ऐसी दवा की है कि जिस से न हमल रहे न कुछ फल-प्राप्ति हो।"

जय मनुष्य त्रपना देह भाव भूल जाता है त्रीर किसी कलाना में तन मन ने पड़ता है तो एक प्रकार की उन्मनावस्था उसे त्रा जाती है। लोगों का न पटेंगी—ऐसी बारें वह योलता है। किसी के नज़र नहीं पड़ते—ऐसे हश्य उसे दिखाई देते हैं। वह ऐने शब्द नुनता है जिन्हें दूसरा केाई जुन नहीं सकता। तुकाराम की भी पड़ी दशा हुई। द्राप के ख़ख से ऐसे शब्द निकलने लगे जिन में केवल ज्ञात्म-विश्वास भरा हुन्ना था। ब्राप कहते थे कि "ब्रह्मश्रानी, मुक्त, तीर्थ यात्रा करनेवाले, स्वर्गवासी, नपोधन, यहरुनां, दाता

इत्यादि सब लोगों के मुख से आज यही कहलाऊँगा कि 'धन्य हैं तुकाराम और धन्य हैं हम जिन्हों ने तुकाराम को देखा'।' आप की आँखों के सामने वैकुंठ, वहाँ निवास करने वाले श्री महाविष्णु, उन के पैर दाबनेवाली श्रीलक्मी, गरुड़, सनकादिक संत दिखाई देने लगे। उन लोगों की 'चिलए, महाराज वैकुंठ चिलए, पधारिए' की पुकार आप के सुनाई देने लगी। आप ने सब मक्त लोगों से कहा "सब से हमारी वार-वार विनीति किहेंगे। हम वैकुंठ जाते हैं। हम पर ऋपादृष्टि रिखयो। अब बहुत देर हुई। श्रीपांडुरंग राह देखते खड़े हैं। बहुत देर हुई। वे हमें वैकुंठ बुला रहे हैं। ग्रांतकाल के समय श्रीविद्धल प्रसन्न हुए। तुकाराम सदेह वैकुंठ जाते हैं।" एकदम सब लोगों के देखते-देखते आकाश में तेज दिखाई देने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी, वाद्यों के आवाज तथा जय शब्द की ध्विन सुनाई देने लगी, विमान गरुड़ की पीठ पर नज़र आया, श्रीतुकाराम महाराज श्रीविद्धल के पास गए, महाविष्णु ने उन्हें गले लगाया और देखते-देखते तुकाराम जी का देह विष्णुस्वरूप हो गया। क्ण भर में यह दृश्य ग्रहश्य हुआ। मक्त लोग नीचे जमीन पर देखने लगे तो श्रीतुकाराम महाराज का पता नहीं।

हो गया। सब खेल खतम हो गया। जिस स्त्रधार ने तुकारामजी के विशिष्ट वेश दिया, जिस ने उन के हाथों भले-बुरे अनेक काम करवाए, लोगों से आनंद की तालियाँ या निंदा की गालियाँ दिलवाईं, उसी जगचालक, विश्वनाट्य-दर्शक स्त्रधार ने उन की भूमिका पर परदा डाल दिया। तुकाराम जी श्रदृश्य हो गए। तुकाराम जी का देह श्रीविडल-स्वरूप हुआ परंतु उन के अभंग गीत आज तक महाराष्ट्र भाषा में गूँज रहे हैं और वह भाषा समफनेवाले लोगों के हृदयों के। निनादित कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं। जितनी भाषाओं में आप के अभंगों का अनुवाद हो चुका है और होगा, उन सब भाषाओं के बोलनेवालों के या समफनेवालों के भी हृदय में हर्ष की हिलोरें इन अभंगों से पैदा हुई हैं और होती रहेंगी। तुकाराम की जीवनी समाप्त हो चुकी। अब उन की अभंग-वाणी बाक़ी है। उसी का विचार उत्तरार्ध में किया जावेगा।

# अष्टम परिन्हें ह

## श्रभंगों का बहिरंग

तुकाराम तुक राम के दोनों सेतु श्रमंग। उन का सेतु मंग गया इन का सेतु श्रमंग॥

श्रीतुकाराम जी की काव्य-वाखी पर विचार करने के पहले उस छंद पर विचार करना अयोग्य न होगा जिस में श्राप ने श्रपनी काव्यरचना की है। इन की सब कियता प्रायः श्रमंग छंद में है। संस्कृत छंदःशास्त्र से इस श्रमंग की कल्पना नहीं ली गई है। उस शास्त्र में श्रव्या-वृत्त लयु-गुरु के नियमों ने श्रीर मात्रा-वृत्त मात्रा की मंख्याश्रों ने वैषे होते हैं। पर इस श्रमंग-वृत्त में न लयु-गुरु का वंधन है न मात्रा-संख्या का। जब महाराष्ट्रीय संतों ने कविता-रचना श्रारंभ किया संस्कृत पंडित उन की रचना में छंदोंमंग, पितमंग, मात्रामंग इत्यादि श्रनेक प्रकार के भंग श्रयांत् शलितयाँ निकालने लगे। पंडितों की इस ज्वरदस्ती से ज़ेर श्रा कर स्वाधीनवृत्ति महाराष्ट्र कविवीरों ने एक नए ही छंद का श्राविष्कार किया जिस के विषय में संस्कृत छंदःशास्त्री पंडितों के पास कोई नियम ही न था। इस नए छंद में किसी प्रकार के भंग का भय ही न था। किय की श्राना को जो शब्द स्कृते थे उन्हें वह रखता चला जाता था। जान पड़ता है कि इसी ने इस नए छंद को श्रमंग कहने लगे। जहाँ किसी प्रकार के भंग का डर नहीं वह धर्मंग। रेने पय कहने का कारण केवल यही है कि यह गद्य नहीं। यह गय है श्रप्यांत् इने गर सकते हैं। श्रतण्य केवल ताल के श्रनुनार ही इस की रचना होती है। श्रत्यंत प्रचीन सकते हैं। श्रतण्य केवल ताल के श्रनुनार ही इस की रचना होती है। श्रत्यंत प्रचीन

संस्कृत वैदिक मंत्रों के छंद में जैसे मुख्यतः केवल अन्तर-संख्या का वंधन है, वैसे ही इस श्रमंग-वृत्त में एक चौक श्रर्थात् चार चरणों के समूह के श्रज्र संख्या से नियमित रहते हैं। पर इस का यह ऋर्थ नहीं कि यह नियम भी सदा पाला ही जाता है। वैदिक ऋचाएँ गाने के समय जैसे सामवेद में 'ही ही' मिला कर ताल-मात्राएँ पृरी की जाती हैं वैसे ही अभंग गाते समय 'देवा', 'रामा' इत्यादि शब्द मिला कर ताल-पूर्ति की जाती है। ताल की सुविधा के अनुसार अन्तर संख्या में बढ़ जावें तो एक दूसरे में मिला कर संयुक्ताच्र के-से भी पढ़े जा सकते हैं। अच्हर-संख्या के नियम की अपेचा भी इस रचना को काव्य या गेय कहने का एक ग्रौर विशेष कारण है। वह है तुकवंदी। कहीं न कहीं इस रचना में तुक अवश्य रहता है। पर तुक मिलाने की रीति भी निराली ही है। कहीं-कहीं यह तुकवंदी दूसरे ख़ौर चौथे चरण के ख़ंत में होती है, तो कहीं पर दूसरे के ख़ौर तीसरे के अंत में। कुछ अभंगों में पहले तीन चरणों में तुक रहता है, पर चौथा चरण वेतुका ही होता है। चार चरणों का एक चौक होता है। एक ग्रमंग में प्रायः चार चौक रहते हैं। पर यह नियम नहीं है कि केवल चार ही चौक एक अभंग में हों। तीन से ले कर दो सौ चौक तक के अभंग विद्यमान हैं। दूसरा चौक अुवपद कहलाता है श्रर्थात् हर एक चौक के वाद यह दुहराया जाता है। श्रमंग छंद का सामान्य लच्च यही है।

पर अभंग के सामान्य नाम से ज्ञात इस छुंद के बहुत-से विशेष प्रकार हैं और प्रायः इन सब प्रकारों में श्रीतुकाराम महाराज की रचना है। उन सब प्रकारों के लच्य, जिन में कि तुकाराम जी की रचना है, उदाहरणों सहित नीचे दिए जाते हैं। हिंदी पाठकों के लिए मराठी अभंग के साथ उसी छुंद में उस का अनुवाद भी दिया हुआ है।

(य) इस प्रकार का चौक सब से छोटा रहता है। इस में पंद्रह अचर रहते हैं। पहले तीन चरण चार-चार अच्छर के और चौथा चरण केवल तीन ही अचरों का। दूसरे और तीसरे के अंत में तुक रहता है। उदाहरणार्थ—

### (मराठी)

कोण येथें, रिता गेला। जो जो श्राला, या ठाया॥ तांतडी ते, काय श्रातां। ज्याची चिंता, तयासी॥ नांवा साठीं, नेघे भार। न लगे फार, वित्यत्ती॥ तुका हार्गे, न लगे जावे। कोठें देवें, स्चने॥

## (हिंदी)

कीन यहाँ, खाली गया। जो जो स्राया, ठौर पै॥१॥ स्रव जल्दी, है काहे की। चिंता जाकी, ताही को ॥धु०॥ नाम लेते, भार नहीं। लगती नहीं, पंडिती॥२॥ तुका कहे, जाना नहीं। देव कहीं, ढूंढ़ने॥३॥ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मराठी अभंग के अंतिम चौक में दूसरे चरण के पाँच अज्ञर में 'न लगे' तीन अज्ञर अभंग कहते समय 'नल्गे' से कहने पड़ते हैं।

(या) पूर्वोक्त प्रकार में एक अत्तर श्रंतिम चरण में बदाने से श्रीर तुकवंदी दूसरे श्रीर चौथे चरण के श्रंत में लाने से इस नए प्रकार का चौक बनता है। श्रथीत् चौक में श्रत्वर १६ श्रीर दूसरे से चौथा चरण तुक में मिला हुश्रा। जिन प्रकार के अभंगों में तुकाराम जी की रचना बहुतायत से है, उन में से यह एक प्रकार है। यथा—

(मराठी)

होय होय वारकरी। पाहे पाहे रे पंढरी।। काय करावीं साधनें। फक अवधेंचि तेथें॥ अभिमान नुरे। कोड अवधेंचि पुरे॥ तुका हाथें डोलां। विठो वैसला साँवला॥

यहाँ पर तीसरे ऋौर चौथे चौक के पूर्वार्ध में ऋाठ के बदले छः ही ऋचर हैं। ऋर्थात् कहते बार दोनों जगह 'देवा' या 'रामा' मिला कर कहना पड़ता है।

### (हिंदी)

वनो वनो वारकरी। देखो देखो जी पंदरी॥१॥ लाभ क्या हे साधनो से। फल सारा हे इसी से॥ प्रु०॥ देह अभिमान जावे। मनोरथ पूरा होवे॥२॥ तुका कहे आँखों बैठा। विठू वहाँ से ना उठा॥३॥

(ह) जिन अभंगों के चौक में अत्तरों की संख्या अठारह से ले कर बारह तक है, वे सब तुकाराम जी के अभंग हिंदी भाषा में रचे हुए हैं। इन्हें अभंग कहना कहीं तक उचित है, एक विचार करने योग्य प्रश्न है। पर अभंगों के संग्रहों में सिम्मलत होने के कारण वे मराठी भाषा में अभंग ही कहलाते हैं। तुकाराम की तथा उस समय की महाराष्ट्रीय हिंदी के नमूने की दृष्टि से इन अभंगों का विशेष महत्व है। पहले प्रकार के पूर्वार्क में तथा उत्तरार्क में नौ-नौ अत्तर मिला कर अठारह अत्तर एक चौक के होने हैं। दोनों अद्धों के अंत में तुक रहता है। यथा—

दासों के पीछे दौरे राम। सोवे खड़े आप मुकाम॥१॥ प्रेम रसड़ी वाँघी गले। खेंच चले उघर चले ॥धु०॥ प्रपने जनसुं भूल न देवे। कर घर आगे बाट बतावे॥२॥ तुका प्रसु दीनदयाला। बारि तुक्त पे हुंगोपाला॥३॥

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस की चाल हिंदी की 'भन्नो सना भन्नो रे राम। गंगा, तुज्ञची शालिआम' की चाल पर है। तीतरे चौक को 'अपने उन्तुं भूत न देवे। कर्षराने बाट बताबे' कहना पड़ता है। (ई) इस के वाद प्रत्येक चरण में पाँच, एवं प्रत्येक ग्रद्ध में दस तथा चौक में बीस ग्रक्तरों का छंद ग्राता है। इस की भी रचना हिंदी भाषा में है। तुक दोनों ग्रद्धों के ग्रंत में रहता है। उदाहरणार्थ—

क्या गाऊँ कोई सुननेवाला।
देखूँ तो सब जग ही भूला ॥ १ ॥
खेलूं ग्रापने रामहिं सात।
जैसी हो वैसी करिहीं मात ॥ १ ॥
कहाँ से लाऊँ मधुरा बानी।
रीभे ऐसी लोक विरानी॥ २ ॥
गिरिधरलाल भाव का भुका

राग कला ना जानत तुका !! ३ !!

सात का श्रथं है साथ, मात का बात, श्रीर विरानी शब्द मराठी विराणी श्रथांत् विहरिणी, खिलानेवाली, मनमोहिनी के श्रथं में प्रयुक्त है। गिरिधरलाल को 'गिरिधर् लाल' कहना सहज ही है।

(उ) श्रीतुकाराम महाराज ने हिंदी भाषा में जिस की रचना की, ऐसा तीसरा छंद वह है जिस के प्रति चौक में बाईस तथा प्रत्येक अर्थ में ग्यारह अच्हर हों। तुकवंदी पूर्वोक्त प्रकार की-सी प्रति अर्थ के अंत में हैं। जैसे—

मंत्र तंत्र नहिं मानत साखी।

प्रेम भाव नहिं श्रंतर राखी॥ १॥

राम कहे ताके पद हुं लागूं।

देख कपट श्रिममान दुर भागूं ॥ भु०॥

श्रधिक याति कुलहीन न जान्ँ।

जानें नारायण सा प्रानीमान् ॥ २॥

कहे तुका जीव तन डारूं डारी।

राम उपासिहुं हूं बलियारी ॥ ३॥

हिदी पाठकों से यह कहने की स्रावश्यकता नहीं कि इस छंद की कल्पना गुसाई जलसीदास जी के चौपाइयों से ली हुई जान पड़ती है। चौपाई की चाल पर ये स्रमंग भली-माँति गाए जा सकते हैं। श्राचरों की खींचातानी स्रावश्यक स्थल पर पाठक स्वयं कर सकते हैं।

(ऊ) इसी ढंग का चौथा एक और प्रकार है। इस के प्रति पाद में छः अचर अतएव चौक में २४ चौबीस अच्चर होते हैं। तुकवंदी दूसरे और चौथे, चरण के अंत में की जाती है। यथा—

> क्या मेरे राम कवन सुख सारा। कह कर दे पूछू दास तुम्हारा॥१॥

तन जोयन की है कौन बराई। व्याधि पीड़ादि ने सकलिह खाई ॥ ।। कीरत वधाऊं तो नाम न मेरा। काहै को भूठा पछताऊं हं घेरा ॥२॥ कहे तुका नहिं समजत वात। तुम्हारे शरन हे जोडत हात ॥३॥

कवीरदास जी के 'इस तन धन की कौन यड़ाई' की चाल पर ही यह अभंग कहा जाता है। अर्थात् यह कहने में हानि नहीं है कि कवीरदास जी के इसी पद के नमूने पर तुकारामजी की यह रचना है। यहाँ पर इस वात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुकाराम जी की हिंदी-रचना में राम, कन्हैया, हिर इत्यादि शब्दों का प्रयोग ईरवर के ग्रथं में पाया जादा है, ब्राह्मा का भी नाम मिलता है, पर श्रीविद्दल का नाम नहीं मिलता ।

(ऋ) अब फिर मराठी रचना की ओर देखें । नामदेव जी ने जिस प्रकार के अभंग के विसोवा खेचर के पास सीखा, उस प्रकार में तुकाराम जी की भी बहुत रचना है। यह श्रमंग साढ़े तीन चरणों का कहलाता है। प्रत्येक चरण में छः श्रन्रः ऐसे तीन चरण श्रीर चौथा चरण चार झत्त्ररों का । एवं कुल मिला कर वाईस झत्त्रों का एक-एक नीक होता है। दूसरे श्रौर तीतरे चरण के श्रंत में तुक मिलाया जाता है। उदाहरणार्थ—

## (मराठी)

माके मज कलों, ये ती अवगुण। काय करूं मन, अनावर ॥ श्रातां श्राड उभा, राहे नारायणा I दयासिंधुपणा, साच करी ॥ वाचा वदे परी, इस्में कठीए। इंद्रियां त्राधीन, कालां देवा॥ तुका हाणे तुका, जैसा तैसा दास । न धरीं उदास, नाय वापा॥ (हिंदी)

मेरे श्रीतृनों का, श्रीर कीन जाने। चित्त नहीं माने, क्या करा में ॥ १ ॥ श्रव ग्राड राखी, नारायक मोको । ह्मानिषु नीको, नाम सन्तो ॥ हु।। जिहा बोल जाती, हाथों नहीं होता । इंद्रियां वे गीता. दे जाती है।। ६।।

ं संत तुकाराम

वका जैसा तैसा, दास है तुम्हारा।

(ऋ) इस प्रकार के एक चीक में श्रष्टाईस श्रचर होते हैं। विपम श्रयात् पहले श्रीर तीसरे चरणों में श्राठ-श्राठ श्रचर श्रीर सम श्रथांत दूसरे श्रीर चीथे चरणों में छ:-छ: अत्तर होते हैं। दूसरे और चीथे चरण में तुक रहता है। यथा— (मराठी)

याती हीन मती हीन, कर्म हीन मार्फ ।

सर्व लज्जा सांडोनियां, शरग श्रालों तुज ॥ ये ईं गा तूं माय वापा, पंढरीच्या राया।

तुज विग्ग शीगा वाटे, त्तीगा भाली काया॥ दीननाथ दीनगंधु, नाम तुज साजे।

<sup>पतितपावन</sup> ऐसी, बीदावली विटेवरी नीट उभा, कटावरी कर।

वुका हारों) हैं चि श्राह्मां, ध्यान निरंतर ॥

(हिंदी)

जात हीन बुद्धि हीन, कर्म हीन मेरा।

सारी लाज छोड़ बना, हूं में दास तेरा ॥ १॥ त्राञ्चो मेरे माता-पिता, पंढरी के राया।

तेरे विना थक गया, निर्वल हो काया ॥ १९।। दीननाथ दीनबंधु, जुक्ते साहे नाम।

पतितों के। उनारना, तेरा ही है काम ॥ २॥ भते खड़े इंट पै हो, कटी राख हाथ।

तुका कहें यही ध्यान, रहे मेरे साथ ॥ ३॥ भू वपद निराले चाल का है। जैसे—

हसी छंद में उकाराम जी की बहुत थोड़ी हिंदी रचना भी है। परंतु हिंदी में तन भंजाय ते बुरा, जिक्कीर ते करे।

सीर काटे कर कुटे, ताहां सब डरे॥१॥

ताहां एक वही रे, एक वहीं रे। वाबा हम वुम नहीं ॥ धुः ।। दिल्दार् देखो भुता नहीं, क्या पछाने केाय।

सच्चा ना पकड सकें।, क्रूटा क्रूटे रोय ॥ २॥ किसे कहें मेरा कीन्हें, सात लिया भास। नहीं मेल मिले जीवन, सूटा किया नास ॥ ३॥

सुनो भाई कैसा तोही, होय तैसा हो ही।
बांट खाना छाल्ला कहना, एक बार तो ही।। ४॥
भला लिया भेख मुंढे, छपना नफा देख।
कहे तुका सोही सखा, हक छाला एक॥ ५॥

उन दिनों एक तरह के मुसलमान फ़क़ीर महाराष्ट्र में घूमते थे। इन का लिर मुँडा रहने के कारण इन्हें मुंडे फ़क़ीर कहते थे। ये भीख माँगते वक्त. वड़ी ज़िद करते थे। (मराठी में ज़िद का जिकीर कहते हैं)। अपना तन भंजाते अर्थात् शरीर पर घाव करते, सिर फोड़ते, छाती कृठते और इस प्रकार लोगों का डरा कर भीख़ माँगते। ऐसे लोगों का नज़र में रख कर, ऊपर की रचना की गई है।

(लृ) इस प्रकार के एक चौक में बत्तीस अन्तर रहते हैं। आठ-आठ अन्तरों का एक-एक चरण होता है और पहले तीनों चरणों के अंत में तुक मिला रहता है। जैसे—

( मराठी )

मन करा रे प्रसन्न । सर्वसिद्धी चें कारण ।

मोन्न अथवा वंधन । सुख तमाधान इच्छा ते ॥

मनें प्रतिमा स्थापिली । मनें मना पूजा केली ।

मनें इच्छा पुरविली । मन माउली सकलांची ॥

मन गुरु आणि शिष्य । करी आपुलेंचि दास्य ।

प्रसन्न आप आपणांच । गति अथवा अधोगति ॥

साधक वाचक पंडित । श्रोते वक्ते ऐका मात ।

नाहीं नाहीं आन दैवत । तुका हाणे मना ऐनें ।

तुकाराम से महाराष्ट्रीय संत कविता-नियमों के विषय में बड़े लापरवाह होने ये। जगर दिर अमंग में नियमों के अनुवार केवल चौथा चौक है। पहले तीनों चौक में चौथा चरण नौ-नौ अच्हरों का है पर कहते समय नौ के आठ ही कहना पड़ता है।

(हिंदी)

मन राखो सुप्रसन्न । सिद्धियों का जो कारण ।

चाहो मुक्ति या वंधन । सुसमाधान हनी से ॥ १ ॥

मन देव का निर्माता । फलफूल को चढ़ाता ।

मन कामना पूर्ण कर्ता । मन ही माता सर्वो की ॥प्र ॥।

मन गुरु मन चेला । सेवा कर्ता है वो भजा ।

ले जाता है वही चोला । सुगति या दुर्गनि को ॥ २ ॥

सिद्ध साधक पंडित । धोता वक्ता सुनो वात ।

श्रम्य नहीं है देवत । तुका करे मन का ना । ३ ॥

रच प्रकार में केवल तुक्वंदी बदल कर (आ) प्रकार के दो बाँहों का एवं बींब किया जाता है।

(ए) गोस्वामी तुलसीदास जी के तथा कृतीरदास जी के दोहरे सुन-सुन विकाराम जी ने भी कुछ थोड़ें दोहरें बनाए हैं। हिंदी पाटकों से कहने की त्रावश्यकता नहीं कि दोहा मात्रा-रूत है। पर जहाँ श्रमंग ऐसे सीवे-साधे रूत में भी खेंचातान करने की पद-पद पर श्रांवश्यकता पड़ती है वहाँ वेचारे दोहे की कथा ही क्या ? होहे की चाल पर कहने के लिए इन में जो कसरत जीम को करनी पड़ती है उस की कल्पना कराने के लिए नीचे हिए दोहें काफ़ी हैं। इन दोनों में 'दे' शब्द की भरमार है।

राम राम कह रे मन, और सुं नहिं काज। बहुत उतारे पार श्राये, राख तुका की लाज॥ वकाराम बहुत मीठा रे, भर राखूं शरीर। तन की कल नाव रे, उतल पैल तीर॥ वुका प्रीत रामसूं, तैसी मीटी राख। पतंग जाय दीप पर रे, करे तन की खाक॥

महाराष्ट्रीय संत कवि वृत्त-नियमों की श्रोर कभी ध्यान न देते थे। तुकाराम के ही समकालीन श्रीसमर्थ रामदास स्त्रामी की त्रात सुमिति हैं। श्राप ने 'मन के श्लोक' नामक मन के। उपदेश करनेवाले श्लोक (युजंगमयात' वृत्त में रचे। जब किसी पंडित ने इन रलोकों में के नियम भंग स्वामी जी को दिखलाए तय श्राप ने कहा कि ''मैंने कहाँ इन देत लच्णों के। सीखा है। न में इन लच्णों के। जानता हूँ, न में उस वृत्त में रचना करता हूँ । श्रमर अंथोक्त नियम मेरे श्लोकों में न पाए जावे, तो मेरे श्लोकों के श्रलग नियम बनाश्चो। किनिताश्चों पर से लच्चण गाँधे जाते हैं न कि लच्चण के अनुसार किनाएँ। उकाराम जी के विषय में भी यही कह सकते हैं। श्रभंग के। तो किसी भंग का डर ही नहीं। दोहीं में यदि दोहै का लच्चण न पाया जाय तो उसे अन्य नाम से कह सकते हैं। भवसूति के वचनानुसार "लौकिक कवियों के छंद लच्चणों के अनुसार होते हैं, पर श्रेष्ठ संतों की कविता अपने अनुसार नए लच्चण निर्माण करती है।"

जिन मराठी प्रकारों का जपर वर्गांन किया जा चुका है, उन्हीं श्रमंग-प्रकारों में तुकाराम जी के प्रतिद्ध मराठी श्रमंग लिखे हुए हैं। पर इन प्रकारों के श्रांतिरक्त भी इने गिने कुछ अभंग, जिन में श्रीहाण्या की पौराणिक लीलाओं का वर्णन है, भिन्न प्रकारों से लिखे हुए हैं। इन प्रकारों में नौ से ले कर सोलह अत्तरों तक का एक-एक चरण होता है। त्रथात मित चौक में छत्तीस से चौंसड तक त्रचर रहते हैं। कभी केवल पहले तीन चरणों में तुक मिला रहता है, तो कभी चारों चरणों में। इन सन् प्रकारों के उदाहरण देने की कुछ त्रावरयकता नहीं जान पड़ती। पिछले उदाहरणों से इन की कल्पना भली भाति की जा सकती है। श्राप के रचे हुए सन से बड़े श्रमंग में श्रहासी श्रज्ञरों का एक चीक पाया जाता है। कभी-कभी भू वपद आधे चीक का अर्थात दो ही चरणों का होता है। पर इन सन मकारों में पूर्विक मकारों का ही संयोग पाया जाता है। वे छंद

प्रारंभ में ही की है। इसी समय रामदास स्वामी जी के 'मन के श्लोक' ऐसे कुछ भुजंगप्रयात श्लोक भी तुकाराम जी ने रचे। पर इन में भी खेंचातानी का वही हाल है। जैसे-जैसे तुकाराम जी की कविता-शक्ति या कविता-भक्ति बढ़ती गई, वैसे-वैसे ये सब ढंग छूट गए ग्रौर केवल पूर्वोक्त पाँच-चार प्रकारों में ही ग्राप ने ग्रपनी ग्रभंग-रचना की।

त्रारंभकाल में भाषाभेद या छंदभेद के अतिरिक्त और भी कुछ विशेष भेद तुकाराम जी के अभंगों में पाए जाते हैं। इन वातों का वर्णन कर यह विहरंग-परीचा समाप्त करेंगे। हर एक किव तुकवंदी के तथा अच्छरवंधों के कुछ खेल अवश्य ही खेलता है। संस्कृत महाकाय लिखनेवाले किवयों में तो यह शांक पाया ही जाता है, पर तुकाराम रामदास ऐसे संतक्षि भी इस खेल के मोह से सवधा अलिप्त न रहने पाए। तुकवंदी के विषय में तुकाराम जी का एक ढंग वह है जिसे संस्कृत परिभाषा के अनु जार 'दामयमक' कह सकते हैं। इस प्रकार में एक चौक के अंत में जो अव्हार होते हैं, उन्हीं अच्हरों से दूसरे चौक का आरंभ किया जाता है। यथा—

(मराठी)

्चित्र ज्याचे पुत्र, पत्नी यंधू वरी।

सुटेल हा परी, कैसा जाण !!

जाराते नंगते, करा हरिकथा।

तराल सर्वधा, भाक मानी॥

मामी मज ग्रसे, घडली प्रचीत।

नसेल पतित, ऐसा कोण्णं॥

(हिंदी)

चित्त यदि जड़ा, पुत्रादिकां पर।

छूटे तो संसार, कैसा जानो ॥१॥

जानो या न जानो, करो हरि कथा।

तरोगे सर्वथा, वाक्य मेरा ॥२॥

मेरा मुक्ते हुन्ना, पूरा है विश्वास ।

पापी ऐसा दास, न था कोई ॥३॥

इस दामयमक में शब्द का शब्द दुहराया जाता है। पर तुकाराम जी धर्म कभी शब्द के बजाय केवल एक अन्तर ही दुहराते हैं। जैसे कि नीचे दिए उदाहरण में—

( मराठी )

पांडुरंगा करुं प्रथम नमना।

दुसरें चरणा सतांचिया म

यांच्या कृपादानें कथेचा विस्तारः।

वावाजी सद्गुरू दास तुवा ।

षाय माकी वाणी मानेल संतांती।

रंजवं चित्तामी आपुंतिपा

(हिंदी)

पांडुरंग वंदों, पहले सबों के।
चरण संतों के, नमीं वाद॥१॥
दया से उन्हीं के, कथा में गाऊंगा।
वाबा जी गुरू का, तुका चेला॥२॥
लाभ होगा कैसा, संतों का इस से।
निज के मन से, गाऊंगा मैं॥३॥

यहाँ पर पूरा का पूरा शब्द दुहराने के बजाय केवल श्रांतिम श्रव्हार ही दूसरे चीक के आरंभ में दुहराया है। आरंभ-आरंभ के कई श्रमंग तुकाराम जी ने इसी प्रकार से रचे हैं। कहीं शब्द, या कहीं श्रव्हार, पर द्विकिक श्रवश्य की है। इस का एक कारण यह जान पड़ता है कि इस द्विकिक के कारण एक के बाद दूसरा चौक कंठस्थ करने में सुभीता होता है।

इस खेल के अतिरिक्त और भी एक खेल तुकाराम जी के एक अभंग में पाया जाता है इस का नाम है 'एकाखड़ी'। यह शब्द 'एकाखरी' का अपभ्रष्ट रूप है, जैसा कि 'द्वादशाचरी' का 'वाराखड़ी'। इस अभंग के प्रत्येक चौक का आरंभ वर्णमाला के ककार से ले कर हकार तक के अच्रों से है, जैसे नीचे के पाँच चौक पवर्णाचरों से आरब्ध हैं—

## ( मराठी )

पर उपकारा । वेंचा शक्ति निंदा वारा ॥
फल भोग इच्छा । देव आहे जैसा तैसा ॥
यरवा ऐसा छंद । वाचे गोविंद गोविंद ॥
भविष्याचे माथां । भजन न धावें सर्वथा ॥
माग लागला न संडी । आकरों माती घाली तोंड़ी ॥

(हिंदी)

पर उपकार करो। निज शक्ति निंदा टारो॥ फल भोगों की कामना। देव देता जैसे बना॥ बहु अञ्छा यही छंद। कहो गोविंद गोविंद॥ 'भविष्य काल में करो। भजन' ऐसा ना उचारो॥ मार्ग पाया जो न छोडो। आलस्य को पार ते डो॥

ये सव बाते आरंभ ही में मिलती हैं। अभ्यास, ईश्वर-भक्ति, उदासीनता, ऋषियों के वचनों के पाठ, एकामता, ऐकात्म्य, इत्यादि वातों के कारण जैसे-जैसे आप का अधिकार बढ़ता गया, वैसे-वैसे ये सब खेज छूटते गए और आप का लच्य बहिरंग की अपेत्ता अंत-रंग की ओर अधिक आहृष्ट हुआ। प्यारे पाठकों, आइए, हम भी अब इस नीरस बहिरंग परीता को छोड़ श्रीतुकाराम जी के अभंगों का अंतरंग देखें।

# नक्स परिच्छेद



## देव-भक्त संवाद

गत परिच्छेद में श्रीतुकाराम जी महाराज के अभंगों का जो बाह्य स्वरूप दिखाया गया है उस से पाठकों के मन पर विशेष अनुक्ल परिलाम न हुआ होगा। इस का कारण स्पष्ट है। तुकाराम जी की कविता कन्यका रूप से मोहक नहीं। जैसा तुकाराम जी का वाह्य स्वरूप था वैसा ही उन की कन्यका का है। स्वयं श्रथने रूप के विषय में महाराज ने श्रीशिवाजी को उत्तर लिखते समय कहा है कि "वस्त्रों विना शरीर मलिन है। पेट भर श्रव जाने को न मिलने और जो कुछ फल-मूल मिलें उन्हीं पर निर्वाह करने के कारण हाथ-पैर पतले श्रौर सुखे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भेरे दर्शन से श्राप को क्या श्रानंद मिलेगा ?" तुकाराम जी के एक शिष्य कचेश्वर भट बही नाम के थे। द्याप ने तुकाराम जी के स्वरूप का वर्णन किया है, जिस में आप कहते हैं कि "श्रीतुकाराम जी वर्ण से मॉवले में। कर में न बहुत ऊँचे न बहुत छोटे। पेट ज़रा बड़ा और गोल, थांखें तेजीली, नाक मीधी, दाँत होटे-छोटे ग्रीर ग्रोंठ लाल थे। कीर्तन के समय ग्राप ऐसे नाचते ग्रीर हिलते, मानी हवा की ज़ोर से केले का पेड़ हिल रहा हो"। तुकाराम जीकी कविता ठीक हमी प्रकार की है। किती एक विषय पर सुसंबद न होने के कारण यह कविता फुटकर टुकड़ो टुकड़ों में बॅटी जान पहती हैं। छंद में भी यह मीहक नहीं। जिस में नियमों का वंधन नहीं ऐसे इपनेग छंद में पह रचना है। पिता जी के पास ज्ञलंकारी का ज्ञभाव होने के कारण यह दिल्डुल निरलंकार है। ब्रगर इस के बचपन में इस पर एकाथ शब्दालंकार चड़ाया भी गया तो यह

इतना सादा कि उस से सौंदर्य बढ़ने की अपेदा कम होने की ही अधिक संभावना रही। फिर अगर उस का रूप मनोमोहक न हो तो अचरज ही क्या ? लीचियों का स्वरूप भी वाहर से सुंदर नहीं होता। पर क्या केवल इसी लिए उन्हें रसिक लोग फेंक देते हैं ? तुकाराम जी की कविता को लीचियों की ही उपमा देना अधिक अन्वर्थक है। यद्यपि इन का रूप मोहक नहीं, तथापि न नारियल की तरह इन्हें फोड़ने में कष्ट होता है, न कटहल का-सा इन का छिलका मोटा होता है। जी चाहा तब एक फल उठाया और मजे से चखने लगे। ठीक यही हाल तुकाराम जी की कविता का है। जब चाहो तब एक अभंग उठा लो। शब्दों का अर्थ पढ़ते ही ध्यान में आता है और रस-भरा मधुर अर्थ समम्कर जीव संतुष्ट होता है।

श्रीतुकाराम जी महाराज के अभंगों की विशिष्टतायों में से एक यह है कि इन अभंगों का पढ़ते ही आप की मूर्ति आँखों के सामने नज़र पड़ने लगती है। हर एक अभंग में ही नहीं, हर एक शब्द में तुकाराम जी की भक्ति पाठकों का दीखंती है। ऐसा जान पड़ता है कि महाराज पाठकों से स्वयं बोल रहे हैं। कवि प्रायः अपने पात्रों द्वारा या अपनी विता के प्रतिपाद्य सिद्धांतों द्वारा पाठकों के यन से मिल जाते हैं। पर तुकाराम जी का निराला ही ढंग है। यह भक्तराज पाठकों से स्वयं ही बोलते हैं ब्यौर ब्रांप का जो कुछ फहना होता है, साफ़-साफ़ कोई परदा ब्रांड न रख कर कहते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र के श्रनुसार व्यंग्यार्थ के। प्राधान्य है। कविता-संदरी के विषय में यह ठीक भी है। तरुणी स्त्री के। अपने अवयवों के। ढाँकना पड़ता ही है, प्रत्युत उसे अपने भाव भी छिपाने पड़ते हैं। श्रपने मन के भाव उसे रपष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त करना उचित भी नहीं। उस के लिए तो यही ठीक है कि वह अपने मन के भाव इंगितों द्वारा प्रकट कर दर्शकों के चित्त को आकर्षित कर ले। पर छोटे बच्चे के विषय में यह बात अयुक्त है। उन्हें न अपने श्रंभों के। दाँकना चाहिए, न अपने भावों का। बच्चे की मोहकता उस के खुले श्रंभों में ही अधिक है। ऐसे ही उस के मन की निर्मलता अपने भाव के। शब्दों में कह देने में ही है। उस ने इन वातों से विचार करने की कुछ ग्रावश्यकता नहीं कि उस के वाक्य ठीक शब्दों में रचे गए हैं या नहीं। भले बुरे, शुद्ध-ग्रशुद्ध, स्पष्ट-ग्रस्पष्ट, यहाँ तक कि तोतले शन्दों में भी उस की बाते बड़ी रोचक लगती हैं, सुननेवाले के हृदय की। संतोष देते हैं श्रीर बिना विलंब किए बालक की इच्छा पूरी करने में लोगों के। प्रवृत्त करते हैं। उपनिषत्कार ने इसी लिए कहा है कि 'पंडिताई से खिन्न हो, बच्चे के भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए।' तुकाराम जी की कविता ठीक इसी प्रकार की है और इसी कारण उस का प्रभाव पाठकों पर ऋधिक पडता है।

तुकाराम जी की कविता का दूसरा विशेष गुण है आप की प्रासादिक सादी मनोहारिणी वाणी। ऐसे सुलभ और सादे शब्दों में परिणामकारक उपदेश करना, असंगवश पाठकों के मन में भिन्न-भिन्न विकारों का त्रफ़ान उठाना तथा निंच वातों की अवहैलना और निंदा करके उन बातों के विषय में पाठकों के हृदय में घृणा उत्पन करना तुकाराम जी के हाथ का खेल था। आप के हृषांत या उदाहरण बड़े हृदयस्पर्शी

होते हैं। बहुत लेखकों के प्रचंड शब्दसमूह में ज़रा-सा ऋर्थ भरा रहता है, मानों टोकरी भर भूते में एक अनाज का दाना। पर तुकाराम जी की लेखन-शैली इस के विल्कुल उलटी है। तुकाराम जी की वाणी की श्रेष्ठता इसी में है कि वहुत इतने थोड़े शब्दों में आप बड़े- बड़े गहन सत्य गढ़ते हैं। साथ ही आप अपनी कल्पनाओं के। मोहक स्वरूप देते हैं। इन्हीं कारणों से आप की किवता-वाणी छोटों से ले कर बड़ों तक और श्रेष्ठों से ले कर किहीं तक तब प्रकार के लोगों के मुख में निवास करती है। आप की रचना किसी एक विपय पर निबद्ध नहीं है पर भामह के कथनानुसार 'अनिबद्ध' है। मन में जिस समय जी लहर उठी उसी के अनुसार मुख से शब्द निकले। यह किवता हदय से निकलती है और हदय से ही जा मिलती है। इस के शब्द और ऋर्थ सेाना और रत्न के से हैं। सोने में जड़े जाने के कारण रत्न अधिक सुहावना मालूम होता है। साथ ही सोने की भी शाभा बढ़ती है। उसी प्रकार ये शब्द और ऋर्थ अन्योन्य का शोभा देते हैं। जैसे चमकित आर्थ है, देसे ही सुहावने शब्द। सहज वृत्ति से वाहर निकलने के कारण इन में कृतिमता का लेश भी नहीं है। तुकाराम जी की किवता के विषय में इतना सामान्य विवरण प्रयांत है। अब विशेष रूप से इस का विचार करना चाहिए।

श्रीतुकाराम जी की साधना का विचार प्रथम ही हो चुका है। जब श्राप ने संसार छोड़ दिया या यो कहें कि संसार ने आप केा छोड़ दिया, तब से आप बर बर श्रीविष्टल की भक्ति करतें रहे। जय आप का कविता रचने के विषय में आदेश हुआ, तय सब से पहले श्राप ने श्रीकृष्ण-जीला की कविताएँ लिखीं। पर जब से श्राप का ईश्वर-स्वरूप का साज्ञात्कार हो कर ऋाप के ऋभंग इंद्रायगी नदी में से सूखे निकले, तय से आप का चित्त परमेश्वर से मिल गया । त्राप को सदैव ईश्वर पास ही दीखते थे त्रातएव त्राप प्रार्थना ऐसी करते मानों छाप किसी से बोल ही रहे हैं। स्तुति करते समय छाप के मन में प्रमुखतया यह वात रहती है कि यह काम ऋशक्य है, ऋसंभाव्य है। इस के मुख्यतया दो कारण है। एक अशक्ति और दूसरा श्रज्ञान । जहाँ पर वेद भी कुछ वर्णन न कर सके और अंत में 'नेति-नेति' कहते रह गए; ऋषि, मुनि, विद्ध इत्यादि वर्णन करते-करते थक गए, हज़ारी मुल से दलानते-वलानते रोप की जिह्नाएँ कट गई, वहाँ तुकाराम की कथा ही क्या ? ग्रगर गारी एथ्वी का काग़ज़, जागर की स्याही, मेरु की लेखनी बनाई जाय तो मी यह सामान अनद-गुरा नगवान् की स्तृति लिखने में पर्यात न होगा। ग्रज्ञान के विषय में भी यही यान्। प्यान भैशा करना चाहिए, दर्शन कैसे लेना चाहिए, कैसी मिन करनी चाहिए और कैसी नेवा, तथा वीर्ति कैसे बखानूँ, रूप कैसे पहचानूँ, गीत में कैसा गाऊँ, हदय में कैने लाऊँ इत्यादि किती भी बात में ज्ञान नहीं। अगर ईश्वर ही कुछ बुद्धि दे तो कुछ हो। अन्यथा विचार करते-करते तो उस की माया ही नहीं समभा में आती। कीन पैदा हुआ या किस ने देश िया, दाता कीन और याचक कीन, कीन उत्रमीम लेता है और कीन विवादा है. विने सर पारते हैं और किसे अरूप, कुछ भी प्यान में नहीं आता। यहाँ तक कि स्तृति काने जाता हैं तो जान पड़ता है कि निंदा ही कर येटा । तचमुच यह निंदा है या स्तुनि, एक गेविंद ही ानता है। यही लाड़ ने ओते हुए बोलों के चाहता है। भना तो केयल होतती बाहों है उस का मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार की हुई बचों की बातों में आवे भी क्या ? फिर-फिर से वही बात । बोला हुआ ही फिर-फिर से में बोलता हूँ। पर मन में संदेह नहीं होता। ईरवर तो अनेकों की माता है। वह दयामय है। बच्चे कितना भी केलाहल करें, वह खीभती नहीं, उलटा उन्हें समभाती ही है। अपने पास जो कुछ रहता है, उसे सबों का बाँटती है, बड़े प्रेम से खिलाती है। इसी लिए में समभता हूँ कि मेरा अम भी व्यर्थ न होगा। पर नहीं। माता की उपमा भी उचित नहीं। माता केवल इसी संसार में लड़के को खिलाती-पिलाती है पर जब वेचारा मर जाता है, तो खाली रोती वैठती है। परलोक में वह उस के लिए कुछ नहीं कर सकती, पर ईरवर तो ऐसे नहीं हैं, उन का तो काल पर भी अधिकार चलता है। फिर उस की माता से तुलना कैसे की जाय ? अतएव इस ईरवर के लिए क्या कहा जाय, बड़ी भारी समस्यों है।

श्रीतकाराम जी महाराज ने इस समस्या को बड़ी सुगमता से हल किया है। श्राप का कथन है कि परमेश्वर से भक्तों को काम ही क्या ? उन्हें तो केवल उस का अमृत भरा नाम लेना चाहिए। जब तक यह कामधेनु उन के पास है तब तक उन्हें कमी किस बात की है ? ऐसी माता कहाँ मिलेगी, जो अपना ही बच्चा न पहचाते । उसे देख कर तो उस का दूध थन फोड़ कर बाहर निकल ज्ञावेगा । जिसे ज्ञाज तक किसी ने याचक के रूप में देखा न हो उसी से दान माँगने में लाज आवे ! हमें क्या ? बड़े-बड़े बहादूर आदमी भी फेबल अपने नाम के लिए जान तक दे देते हैं, पर अपनी बाज़ी नहीं छोड़ते । अगर ऐसा है तो विद्वल से करना ही क्या है ? उस का नाम गावें तो सब कुछ हो जाय । उसी ने यह सृष्टि बना, कर नाम और रूप धारण किया है। उस का नाम लेते एक पल भी न गँवाना चाहिए। जब जड़ पास है तो सब पेड़ पास ही है। भिन्न विचारों से भिन्न-भिन्न भाव पैदा होते हैं। ऋतएव मुख से नाम लेते विचारों के पेट में उसी परमात्मा की छोटी सी मूर्ति पकड़ कर रखनी चाहिए। पर इस के लिए भी पात्रता की आवश्यकता तो अवश्य ही है। अञ्छे से अञ्छा गहना भी किसी कुरूप ग़रीब के पास जाय तो उस गहने का भी रोना ही पड़ेगा । उत्तम और अधम की संगति कैसे जम सकती है ? जो रसोई पकाना नहीं जानता उस के लिए आगे रक्खा हुआ सब सीधा भी किस काम का ? एकाध रत्न अगर बकरी के गले में बाँधा जाय तो उस रतन वेचारे की दुर्दशा ही है। एक के सिवा दूसरे को शोभा नहीं। इस लिए अमृत भरा नाम भी लें तो योग्यता तो होनी चाहिए। पर अगर हम में योग्यता नहीं है तो दोव किस का है ! किसी समर्थ पुरुष का पुत्र ग्रगर दीन-सा नज़र त्रावे तो लोग हँसेंगे किसे ? पुत्र को या पिता को ? वह कुरूप हो, अवगुनों से भरा हो-जैसा हो वैसा उसे सँभालना तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार तुकाराम पतित होगा, पर तुम्हारी नाम-मुद्रा धारण किया हुआ तुम्हारा ही बचा है।

नम्रतापूर्वक शरण जा कर परमेश्वर पर ही अपना सब भार डालने पर श्रीतुका-राम जी महाराज का टढ़ विश्वास था। आप के अमंगों में यह कलाना अनेक बार वड़े अच्छे-अच्छे शब्दों में प्रकट हुई है। आप कहते हैं "नम्रता बड़ी अच्छी है। इस के सामने किसी का जोर नहीं चलता। नदी की बाद में बड़े-बड़े पेड़ बह जाते हैं पर छोटे- छोटे पौने वैसे ही रह जाते हैं। समुद्र की नड़ी लहरें भी त्रावें तो वे ज्यों के त्या रहते हैं। किसी के पाँच पकड़ लेने पर उस का क्या वल चल सकता है १" इस जिए उसी की शरण जाना चाहिए त्र्यौर त्रपना सब भार क्रनन्य भाव से उसी पर डालना चाहिए। तुकाराम के विषय में यद्यपि ईश्वर को विस्मरण पड़े, तथापि तुकाराम को वह दूर नहीं कर सकता। क्योंकि वह उसी का कहलाता है च्रीर इसी लिए ईश्वर उसे भूल भी जाय तो बहुत देर नहीं भूल सकता । दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता । तुकाराम के तिर पर ईश्वर का हाथ है श्रौर ईश्वर के पैरों पर उस का सिर है। इस प्रकार दोनों का संबंध हुद जम गया है। श्रव तो एक ही बात बाक़ी है । सेवा करना तुकाराम का काम ह्यौर कृया करना परमेश्वर का काम है। तुकाराम बड़े प्रेम से कहते हैं, "अब तो गोद में बैठ गया। अब दूर हूँगा ही नहीं । यहुत दिनों के बाद आज यह अवसर मिला है । अय तो मनमानी कर ही लूँगा ! बहुत दिन तक मैं ने कष्ट सहन किए, पल भर भी िशांति नहीं मिली। मैं होर तू के हैतभाव से पास की वस्तु भी नज़र न ऋाई। ऋव तो जिस की राह देख रहा था, मिल ही गया। विठोबा, अब क्रोध करने से क्या लाभ !" "अगर मा ही गला काटे तो वच्चे को कीन बचाचेगा ? अगर कुमक ही लूटने लगे तो मदद कौन करे ? राजा ही सब छीने तो उसे कौन रोके ? अगर तुम ही न करों तो मन स्थिर कैसे हो ? तुकाराम का तो सूत्र हरी के ही हाथ है । स्रर्थात् वह बचावे तो ही तुकाराम बचेगा" "प्रेम का स्रधिकार बहुत वड़ा है । यहाँ तक कि माँ बाप भी वच्चे से डरते हैं । वह अगर हठ कर रोने लगे तो उस के सामने उन का क्या वश चल सकता है ? वह तो दामन पकड़ ऐसा लिपट जाता है कि उसी के नाय उन्हें श्रागे पीछे होना ही पड़ता है। वह जो चाहे से। वकता है पर उन्हें सुनना ही पड़ता है।" इस प्रकार प्रार्थना करते करते आप जब थक जाते तो कहने "वस, अब इस के बाद कुछ विनय करना वाक्ती ही न रहा । अब तो, हे पंढरीनाथ, तुम्हारे पैरों पर क्षिर डाल पड़ा हूं। जितनी युक्तियाँ पास थीं, सब कर चुका । श्रव फिर निराशा की ग्राशा क्यों करूँ 🧨

नम्रता के साथ ही साथ यह भी खूद जानते ये कि नीधी उगिलियों ने धी नहीं निकलता । ईश्वर के साथ भक्त की हिंट से ब्राप नम्न धे ते। ब्राश्चर्य ही क्या ? पर यद कभी ब्राप उस पर नाराज़ होते तो ऐसा लड़ते कि उस का भी कुछ ठिकाना नहीं । ब्राप्त प्रारं प्रारं को, ब्रापने पापों को, ब्रापने दोषों का ईश्वर से भी प्रवल मान ब्राप्त कई यार लड़ बैठते । यदि यह परमेश्वर इन दोपादिकों के। दूर न करे ब्रीर भक्तो के। न दचाने तो सिवाय पूजने के दूसरा उपयोग ही क्या ? जब ब्राप बहुत चिहुने तो कहते कि ब्राय सरक्वत कहाँ तक रक्क् ? ब्राय तो निःशंक हो कर बोल ही हालूँ । इस दुनिया में गृंग की तरफ़ कोई ध्यान नहीं देता । जो शरमांचे वो गमांचे । ब्राय तो मानिक के नाथ देती पीरता ब्रीर धृश्वता से बोलना ही चाहिए । चली, ब्राय इंड-फटकार समर्थ के नाथ दोनो धाय हो ही जाएँ । देखिए ब्राप ईश्वर के साथ बैठा मिहते ! ब्राप कहने 'महाराज महनाय की बात है कि हम ऐसे पतितों की बदालत ही ब्राप की नाम ब्रीर कप मिला है। ब्राप्य पी बात है कि हम ऐसे पतितों की बदालत ही ब्राप के। नाम ब्रीर कप मिला है। ब्राप्य पी वात है कि हम ऐसे पतितों की बदालत ही ब्राप के। नाम ब्रीर कप मिला है। ब्राप्य पी दीर की शीमा है, लाख से ही रक्ष जड़ा जाता है, गेमी ही ही दर्शनत धन्दर्ग।

प्रकाश में आता है, विष ही के कारण अमृत की महत्ता है, पीतल के कारण ही साने की क्तीमत है और नीचे से ही ऊँचे का मान है। हम लोग हैं, इसी लिए तो आप के। देवत है।" फिर श्राप पूछते "क्या श्राप मेरा एक दुख दूर करने में इतने दुर्बल हो गए? पारस लोहे का सोना करता है। कल्पवृत्त पेड़ हो कर श्रौर चिंतामिए पत्थर हो कर भी इिछत पदार्थ देते हैं। चंदन के सुवास से दूसरे पेड़ सुवासित हो जाते हैं। इन सबों का क्या इन कामों से कुछ घट जाता है। तो आप का ही हमारी इच्छा पूरी करने में कुछ घट जावेगा ?" "त्र्याप अगर मेरे गुण दोष का ही विचार करते हों तो में आप से साफ़-साफ़ पहले ही कह डालता हूँ कि यहाँ तो पापों का ढेर है। पर ग्राप तो पतितपायन कहलाते हो या नहीं ? अपना-अपना धर्म हर एक का करना चाहिए। लोहा घन वन कर भी पारस के। मारे तो क्या वह बिना साना बने रह जावेगा ? यह सच है कि खाली मिट्टी की कुछ कीमत नहीं, पर कस्तूरी के साथ रह कर भी उस की कीमत न बढ़ेगी ?" निंदा करते समय आप पूछते कि ''यह तो कहिए कि आज तक आप ने उदार ही किस का किया ! खाली विरुदावली बना रक्खी है। हाथ के कंकन का दर्पन का क्या काम ? देखिए न, मैं ती जैसा का तैसा ही हूँ । रेग्गी जैसा का तैसा ही बना रहे तो धन्वंतरी ने किया ही क्या ? निरी बातें कौन माने जब तक प्रत्यक् अनुभव न हो।" "आप ने आज तक भला ही किस का किया ? आप तो पूरे निर्गुण और निष्ठर हैं। माया तो आप के। छू भी नहीं गई। आप ऐसा करते हैं जो आज तक किसी ने न किया हो। हरिश्चंद्र का उदाहरण लीजिए। वेचारे का सारा राज्य हरण किया, स्त्री से वियोग करा कर पुत्र का मरवाया ख्रीर डोम के घर उस से काम करवाया । नल-दमयंती का जोड़ा कैसा था ? पर ब्राप ही ने उसे विल्लुड़ाया । कुठ हो तो पुराणों से पूंछिए । शिवि राजा कैसा दयालु था १पर आखिर आप ने उस का मांस तराजू पर तुलवा ही दिया। कर्ण-सा शूर समर में भिड़ता हुआ देख उसे नीचे उतार उसी के दाँत श्रापने गिरवाए । राजा बलि कैसा उदार था ! पर श्राप ने कैसा गजब कर के उसे पाताल पठाया ! श्रियाल राजा के घर पहुँच उसी के हाथों उस का बचा कटवाया । आप की जो भक्ति करे उस की आप ऐसी ही गत बनाते हो !" 'है पुरुषोत्तम हमें तो आप का बड़ा भरोसा था कि इस भवसागर के संकट में आप हमें तारोगे। पर हमें क्या मालूप कि जैसे श्चर्क-वृत्त का प्रकाश नहीं पड़ता या दसेरे का साना रहन नहीं रक्खा जाता, वैसे ही श्राप केवल नामधारी हो। अब तो यही उचित होगा कि आप अपना नाम छे। इ दें।" लड़ते-भगड़ते त्राप परमेश्वर के। चाहे जैसी मली-बुरी सुनाते । श्रंत में यहाँ तक नौवत आ जाती कि---

> मेरे लेखे देव मरा। जिसे होगा उसे हो।। १।। न करूँ वात ना लूँ नाम। हुआ काम तमाय।। घु०।। कभी स्तुति कभी निंदा। किया घंदा अपार॥ २॥ तुका कहे चुप रहूं। अब तज्ं जीवित॥ ३॥

इतनी प्रार्थना करने या ऐसे लंडने पर देव से श्रीतुकाराम महाराज माँगते क्या थे, इस का भी विचार करना चाहिए। पीछे एक स्थान पर कहा गया है कि तुकाराम

जी को सगुणभक्ति ही वड़ी प्रिय थी। पर आप की सगुणभक्ति न केवल द्वेतभाव पर निर्भर थी न निरे श्रद्देत पर। द्वेतमक्ति के सिदांत में देव श्रीर मक्त की भिन्नता का ज्ञान श्रंत तक रहता है। तुकाराम जी की भक्ति में यह न था। यहाँ तो देव ब्रौर भक्त एक रूप थे। केवल देव श्रीर भक्त ही एक रूप नहीं, पुरुष, स्त्रियाँ, वालक सभी नारायणस्वरूप थे। परंतु यह होते हुए भी श्राप की उपासना नष्ट न हुई थी। वह ज्यों की त्यों वनी थी। 'में बहा हूँ' श्रीर 'वह तू है' इत्यादि महावाक्यों से श्रात्मा श्रीर ईश्वर का श्रभेद ज्ञान रहते हुए भी उपासना के हेतु ग्राप ईश्वर को ईश्वर ग्रीर भक्त को भक्त मानते थे। सब ग्रवयव एक ही देह के होते हुए भी कर्म करने के समय चाहे जिस भाग से जैसे जो कर्म चाहे नहीं किया जा सकता, वैसे ही देव, जगत् श्रौर स्वयं एक होते भी प्रत्यच् व्यवहार में ये तीनों भिन्न ही मानने चाहिए । श्रद्धेत का ज्ञान त्राप को पूर्णतया हो चुका था, पर उस ज्ञान से त्राप के चित्त को शांति न मिलती थी। त्राप का तो भगवान के चरणों की ही सेवा वड़ी मीटी लगती थी। देव और भक्त एक रूप हैं, इस सुख का अनुभव आप देव से भिन्न रह कर भी लेना जानते थे। ऐसे भक्त की याचना में यदि यह विचार पद-पद पर पाया जाय कि "भगवन्, हमेशा मेरी त्राँखों में त्रपनी मूर्ति जड़ी रहने दो। हे मेरे सुद्दत् पंदरीश, ज्ञाप का रूप भी मीठा और नाम भी मीठा है। मुक्ते इन्हीं का प्रेम दो। अगर कुछ माँगना है, तो यही माँगता हूँ कि ज्ञाप मेरे हृदय में निवास करें। ज्ञाप ही के चरणों के पास सब मुख है, फिर उन्हें छोड़ कुछ ब्रौर क्या माँगू ?" तो ब्राएचर्य ही क्या है! इस सगुणभिन के श्रतिरिक्त त्राप श्रीर कुछ भी न चाहते थे। श्राप की इच्छा यही रहती कि सब इंद्रियाँ परमेश्वर की सेवा में ऋौर चित्त उसी के ध्यान में मगन रहे। इंद्रियों का देह-संबंध के फारण अन्यान्य काम करने पड़ें, पर मन हमेशा ईश-स्वरूप के चितन में ही लग्न रहे। गगरी पर गगरी सिर पर रख कर गूजरी जिस प्रकार खुले हाथ चलती है, लोनी को जैमे मद काम करते हुए धन का ही ध्यान रहता है, उसी प्रकार इंद्रियों की श्रोर से श्रन्यान्य काम होते हुए भी मन के ईश्वर-चरणों पर ही ज्यासक्त बने रहने की शीतुकाराम महाराज की प्रमुख याचना थी।

इस के सिवाय श्राप श्रीर कुछ न चाहते थे। वेदांतियों के मील की तो श्राप की रिच्छा भी न थी। श्राप बड़ी मीज से कहते कि "मील तो हमारे लिए मुश्किल ही नहीं। यह तो पल्ले में वँवा है। पर यदि श्राप इस जीव के भक्ति-सुख को पूर्ण करें तो श्रानंद है। जो जिस का है वही उसे देने में महत्ता क्या १ इस वात को समक कर कि हमारा सुख किस में है, हम उसी को चाव से लेंगे। श्राप नुकाराम को संसार में पैदा करें तो मज़े ने की जिए पर उस वे मन में श्रपनी प्रीति को श्रवश्य स्थान दीजिए।" वेदांतियों के मील की तरह कर्ममानियों के स्वां की भी श्राप को श्रमिलापा न थी। श्राप कहते—"हे देव! न हमें श्राप का वैशुंठ चाहिए न सायुज्य मुक्ति। श्रापर देना ही है तो केवल श्रपना नाम हमें दो। बदोबि देवुंठ में भी श्रीर क्या खाला है।" "नारद, तुंबर, उद्धव, प्रहाद, वित, रवमांनद, निज, मुनि, नंधर्य, स्था किन्नर—वहाँ पर केवल श्राप का नाम श्रीर उस के विषय में श्रापंडित प्रेम!" सांगरिय मुख की श्रम्यान्य सुख तो श्राप कभी माँगते ही न थे। श्राप ता प्रांस करने वि

"हे हरे, संतान न दें। संभव है कि उस के प्रेम में आप का भूल जाऊँ। द्रव्य तथा भाग्य न दो क्योंकि अगर इन की प्राप्ति हो तो इन के नाश के बाद दुःख होने का डर है। वस आप तो मुक्ते फ़क़ीर-जैसा बनाइए जिस से कि रात-दिन आप ही की याद रहे।" ज्ञान-विज्ञानादिकों की भी आप के। अपेन्ता न थी। आत्म-स्थिति का अर्थात् आत्मा नहां है इस ज्ञान का तो आप विचार करना भी न चाहते थे। सायुज्यता मुक्ति आप के। न माती थी क्योंकि उस कल्पना में देवभक्ति का मज़ा चखना असंभव था। इसी प्रकार देव को निर्गु ख और निराकार आप नहीं मानना चाहते। क्योंकि निर्गु था मानें तो गुखवर्णन कैसे हो और निराकार मानें तो पूजन कैसे हो। इस अनपेन्ता का कारण आप यो बताते कि "मीठे को मीठा नहीं लगता" अर्थात् ये सब बातें तो हमारे पास ही हैं। फिर इन की प्राप्ति की प्रार्थना करने से क्या लाभ १ अगर प्रार्थना करनी ही है तो देवभक्ति की करनी चाहिए क्योंकि उस में प्रतिदिन भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ मान, भिन्न-भिन्न प्रकार का मज़ा उठा सकते हैं।

जिस प्रकार कुछ वातों की प्राप्ति के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, उसी प्रकार कुछ बातों के विषय में ऐसी विनय करनी पड़ती है, कि उन से ईश्वर बचावे। इन त्याज्य वातों में आप ने ब्राहंभाव को सब से प्रमुख स्थान दिया है। मनुष्य इतना परा-धीन और ऐसा दुर्बल रहते हुए भी कितना अहं भाव रखता है ? इस विपय में आप ने कई उदाहरण वड़े अञ्छे दिए हैं। सुर्योदय के समय मुर्ग़ा कु-कू-कूं करता है। पर इस पर से यदि वह अपने को सूर्योदय का कारण समभे तो उस की मूर्वता को क्या कहना चाहिए ! तराज़ू कहे कि "मैं तौलनी हूँ" पर वह वेचारी क्या जाने कि तौलनेवाला दूसरा ही है। सिक्का समभाता है कि उस की कीमत है, पर वह नहीं जानता कि उस की नहीं राजा के छाप की है। काठ की पुतली नाचती है पर क्या वह अपने ही मन से नाचती है ? उस की डोरी हाथ में पकड़नेवाला दूसरा ही होता है। इसी प्रकार मनुष्य ग्रहंकार करता है, पर वह विल्कुल भूल जाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। पेड़ की पत्ती भी जिस की आजा के बिना नहीं हिलती, उसी की इच्छा विना वह क्या कर सकता है ? पर ऐसा होते भी मनुष्य श्रहंकार से कैसा फूजा फूजा फिरता है ? इसी लिए तुकाराम जी की सदा प्रार्थना रहती कि "भगवन् इस ऋहंकार की गर्दन मारो।" ऋहंकार के साथ ही दुर्वृद्धि से भी दूर रखने के लिए तुकाराम जी की सदा प्रार्थना रहती थी। बुद्धि का महत्व सब से श्रिधिक है। मनुष्य के। किसी काम में प्रेरणा देनेवाली यही प्रधान है। श्रतएव ब्राह्मणों ने अपने गायत्री-मंत्र में इसी बुद्धि के प्रेरक सिवतृदेव की प्रार्थना की है। तुकाराम जी भी सदा प्रार्थना करते कि ''हे नारायण मन में दुर्वृद्धि कदापि पैदा न होने दो। अब तो ऐसा कीजिए कि छाप के चरण कमल ही मन में दृढ़ता से घलूँ। जो भाव मेरे मन में पैदा हुआ है, वही ग्रापकी कृपा से सिद्ध हो जावे तो, उस से ग्राधिक कुछ भी लाभ में न सममूंगा।" इसी प्रकार सव बुरी वासनाएँ, काम कोधादि षड्रिपु, त्र्यालस्य इत्यादिकों से भी वचाने की प्रार्थना तुकाराम जी ने की है। आलस्य के बारे में आप ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि त्रगर त्रालस्य देना ही है तो विषयोपमीग के विषय में त्रालस्य दो। कई लोग पुन-

र्जन्म से वचने की प्रार्थना करते हैं, पर तुकारामजी कहते 'है पांडुरंग, मेरी विनय सुनना हो तो मुक्ते मुक्त न करो. पर जन्म पर जन्म ऐसे दो जिन में आप के चरणों की सेवा करने का अवसर मिले। फिर स्वर्ग की भी मुक्ते इच्छा नहीं। मृत्यु-लोक में भी हम सुखी रहेंगे।"

श्राप की एक याचना सदैव यह रहती कि दुर्जनों की साहबत से ईश्वर बचावे। इन दुर्जनों से आप के। सब से बड़ी तकलीफ़ यह होती थी कि, ये लोग भजन के विपय में वाद-विवाद कर के चित्त में विकल्प पैदा करना चाहते थे। ''इन लोगों ने ऐसा पीछा किया है कि कुछ बोल ही नहीं सकता। जो बात मुक्ते नहीं समक में ह्याती वह सदा पूछते हैं। पैरी पड़ने पर भी नहीं छो इते । मैं तो तेरे पैरों के अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं । मुके तो सब जगह त् ही त् दिखता है। इन वादक भांडों से कहाँ तक वाद करूँ ? इन की जीम तालू में ही क्यों नहीं चिपकी रहती ? खाते तो हैं प्याज़ ख्रौर यातें करते हैं कस्तूरी की !" इसी लिए सज्जनों के समागम की स्नाप सदा इच्छा करते। संतों का स्रनुभव प्राप्त करने की, उन्हीं के सेवक होने की, उन्हीं के ही अधीन रहने की आप की सदा इच्छा रहती। आप के ये विचार इस सीमा तक पहुँचते कि पंढरीनाथ के। कुलदेवता माननेवालों के दासियों का भी पुत्र होने की, पंदरी की वारी करनेवाले के घर का जानवर भी वनने की, दिन रात श्रीविद्वल का चिंतन करनेवालों के पैर की ज्ती होने की या तुलसी-पूजन करनेवालों के यहाँ भाड़ू भी करने की स्त्राप ईश्वर से प्रार्थना करते। सज्जन दुर्जनों के विषय में तो यह बात हुई, पर सर्वसाध।रण लोगों की ब्रोर से भी ब्राप का बड़ी तकलीफ होती। ये लोग विना समभे-व्भे या तो स्तुति करते या निंदा। इस निध्या श्रीर श्रयास्तव प्रशंसा या निदा से मनुष्य ख़ुद के। भूल जाता है श्रीर स्वयं श्रपने के। दूसरे ही स्वरूप में देखने लगता है। इसी उपसर्ग से बचाने के लिए आप ईश्वर की सदा प्रार्थना करते। इसी हेतु आप एकांन-वास की इच्छा करते । ऋाप समभते थे कि प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इसी लिए लोगों ने कू जंगलों में रहने का निश्चय किया, इसी लिए कंद-मूल फल खा कर वे श्ररूपय में जा रहने लगे, इसी लिए उन्हों ने ध्यान लगा कर, मौन-मुद्रा धारण करने का अन्यान किया होगा श्रीर इसी लिए श्राप भी यही चाहते थे कि लोगों से दूर रहें। धीतुकाराम जी महाराज ऐते मनुष्यों की सोहबत चाहते थे, जो इन के मन का भाव समक्त सकते। यही बात छाप ने एक उदाहरण द्वारा भली भाँति समभाई है। एक कानडिन की एक मराठे के साथ शादी हुई। दोनों एक दूसरे की भाषा से परिचित न थे। एक बार स्त्री ने कानडी में पुकारा 'जिया' भ्रयांत् 'ग्रजी'। मराठा कानडी कहाँ समकता था ? उस ने अपनी प्रामीर, मराठी में सममा कि यह दूर होने के लिए क्षसम दे रही है, इस्तएव वहाँ ने चना गया। यह उदाहरण दे कर तुकाराम जी कहते हैं कि "जी एक से एक मिलते नहीं, उन के मेत में खुल की बातों से भी दुःख ही बढ़ता है।" आप इसी लिए ऐसे लोगों का नहवान दान पर सरजनों की संगति चाहते ।

नाम-स्मरण के विषय में छाप की दई। हट शढ़ा थी। 'मन में जाम. रून हैं राम' या मनका फेरत जुग गए, पाय न मन का फेर । कर का मनका छोड़ कर, मनका मनका फेर ॥

इत्यादि उपदेशों से या दंभ से ज्ञाप अपरिचित तो थे ही नहीं। ईश्वर का ध्यान मन में रहने के विषय में आप कितने पत्तपाती थे, ऊपर कहा ही गया है। फिर भी यदि के हिं ऐसा कहता कि "जब तक हमारे मन में ईश्वर नहीं आता, तव तक नाम लेने से क्या फायदा?" तो जैसा कि किसी हिंदी किव ने कहा है—

राम राम रटते रहो, जब लग तन में प्रान । कबहुँ तो दीनदयाल के, भनक पड़ेगी कान ॥

श्राप भी कहते "मन में हो या न हो, पर मुख में तो रहे। इसी विद्वल का नाम लेते श्रीर चिंतन करते देह छूट जावे। दंभ से हो या किसी श्रन्य प्रकार से हो, लोग इरि का दास तो कहें। ऐसा करते-करते ही कुछ काल में ईश्वर श्रवश्य ही सँभालेगा।" श्राप की यह श्रद्धा श्रंत तक श्रविचल रही श्रीर श्रंत में परमेश्वर ने श्राप को सँभाला भी।

# दशम परिच्छेद

### ---

## श्रात्मपरीच्या श्रीर श्रनुताप

जिस वस्तु को मनुष्य स्वयं पा सकता है, उस के लिए वह किसी की प्रायंना नहीं करता। पर जब कोई वस्तु जिसे वह चाहता है, उसे नहीं मिलती, तय यह जिसे अपने से बड़ा या उस वस्तु के देने में समर्थ सममता है, उस ने उम पस्तु फे माँगता है। इसी माँगने को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना करना मनुष्य मात्र का स्वभाव है! वचपन से ही उसे इस की आदत पड़ी हुई है। बचपन में वह स्वयं कुछ नहीं कर गकता। एर एक बात के लिए उसे माँगना ही पड़ता है और माता पिताओं का प्रेम जिस पर जितना अधिक हो, उतनी ही उस की माँगने की आदत बढ़ती जाती है। अपनी माँग पूरी करने याले को ही परमेश्वर सममता है। बाल्यावस्था में जब कि अकेली माँ उन की नव इच्छाएँ व्यत्त करने में समर्थ होती है, तब बह माँ को ही ईश्वर-स्वरूप मानता है। बदोबस्या के बढ़ते-बढ़ते वह सममने लगता है कि उस की सब इच्छाएँ पूर्ण करने के लिए न ते माता समर्थ है, न पिता, न माई, न मित्र या न राजा। इसी इच्छा-विकास के कारण हर्य याक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की कल्यना प्रार्द्धमंत्र हुई, जो कि अपनी सब कामनाएँ पूर्ण परने में समर्थ हो। बचपन की उसी आदत से मनुष्य को ईश्वर की प्रारंना करने की हुछ होती है और जो बात दूसरे किसी से मिलने की नंभावना न हो, उस के लिए वह आतः रियर की प्रारंना करता है।

भार्यना करते-करते जब वह थक जाता है तद चिड़ वर भली-हुरी सुनाटा है। छीर

लड़ता है। अंत में जब देख लेता है कि प्रार्थना से या निंदा से अपनी कोई नहीं सुनता, तब निराश हो 'श्रव मेरा कोई नहीं है । मेरी मनोकामना पूरी करनेवाला देव भी मर गया' कह उठता है। पर जो निराशा उस से देव के। मरवाती है, वही निराशा उसी मृत देव की कल्पनाओं में से एक समर्थ और सजीव ईश्वर निर्माण करती है। जब वह देखता है कि अब कोई तारनेवाला नहीं है, वह परमेश्वर की शरण जाता है। पर उसे भी उद्धार करने में श्रसमर्थ पा जब वह खुद ही श्रपनी वांछित वस्तु पाने के लिए कमर बाँध लेता है, उसी समय सत्य-संकल्प परमेश्वर उस की ब्रात्मा में वह प्रार्थना परी कर लेने की शक्ति प्रेरित करता है। फिर वह सीचने लगता है कि इष्ट वस्तु-प्राप्ति उसे क्यों न हुई। क्या उस ने योग्य प्रयत्न किए थे ? यदि किए ये तो उन में क्या त्रुटियाँ रह गई थी। या 'मर्ज़ दीगर दवा दीगर' हो गई थी। इन सब बातों को बड़ी गौर से जब वह देखता है तब उसे अपने असफल होने के कारण समक्त में आते हैं। इसी विचार को आत्म-निरीक्ण कहते हैं। इस आत्म-परीचा के बाद जब वह भली-भाँति अपनी तुटियों से परिचित हो जाता है, श्रपने दोष समम लेता है, तब वह उन पर आँस बहाता है और आगे के लिए उन त्रुटियों के। टाल कर या उन दोवों को दूर कर ठीक राह से उद्योग करता है। स्रांत में वह संफल हो बैठता है। कई बातों के मनुष्याधीन न होने से उसे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की श्रोर दौड़ना पड़ता है। इस परमेश्वर-प्रसाद के विषय में भी पूर्वोक्त सभी बातें होती हैं। श्रीतुकाराम जी महाराज बड़ी भक्ति से ईश्वर से वर माँगते थे ग्रीर उस के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते थे। उस पर नाराज भी हो बैठते, लड़ने, निंदा भी करते श्रीर बार-बार श्रपनी मनकामना उस पर विदित करते। पर केवल विदित करने से या प्रार्थना, निंदा इत्यादि बातों से कहीं मनोरथ पूरे होते हैं ? जब निंदा, स्तुति, लड़ाई इत्यादिकों से थक जाते, तो त्रात्म-परीज्ञ्ण करते, त्रुटियाँ हूँ ढ़ते, उन्हें त्याग फिर यत्न करते त्रीर त्रांत में सिद्धि पाते । यह मनः स्थिति एक ही बार न होती पर बराबर अञ्चल से अखीर तक रहती। जिस मनोवृत्ति में श्राप होते उसी के श्रनुरूप श्राप के मुख से श्रमंग निकलते । गत परिच्छेद में हम उन का परमेश्वर के साथ संवाद संत्तेप में सुना चुके हैं। इस परिच्छेद में थोड़ा आत्मपरीत्तरण तथा श्रनुताप का भी श्रालाप सनें।

शास्त्रपति एक समय सब से श्रंधिक तीव्रता से जो बात ध्यान में श्राती है, वह सन की दुर्जयता। जब श्रीकृष्ण भगवद्गीता का उपदेश अर्जुन को करने लगे, तब सब से प्रथम यही समस्या अर्जुन के सामने उपस्थित हुई। उस ने भी यही प्रश्न किया कि 'भगवन्, यह मन बड़ा चंचल और जबरदस्त है। यह सबों को मथता है। इसे थाम रखना वायु को बाँध रखने की माँति बड़ा कठिन है।" श्रीतुकाराम महाराज ने भी श्रात्म-परीज्ञण विषयक अपने अभंगों में इस मन का अनिवार्यल बड़े अच्छे प्रकार से बतलाया है। इसी मन के कारण श्राप ने श्रपनी एक जगह कुत्ते से उपमा दी है। कुत्ता जैसे इस बात का विचार न कर के कि वह साफ है या नहीं, मालिक के पैरों में आ लिपटता है, मालिक का रोटी खाते हुए भी देख कर वहीं श्रपनी दुम इधर उधर काड़ता है और मालिक के को एस एस स्वार के पालिक के प्रता है से सालिक के की स्वार परमेश्वर के पाल

जाने में तुकाराम जी की स्थिति हुई थी। कितना भी विचार कर देखो, सदैव व्यान में यही त्राता है कि मन काबू में नहीं। एक घड़ी भर तो क्या, पल भर भी यह एक विषय पर त्थिर नहीं रहता। इंद्रियों के आकर्षणानुरूप यह खयों से पहले आगे दोइता है। मछली की भाँति एक दफ्ता निगला हुन्ना गल यह बाहर नहीं उगल सकता। जिस तरह ललचाया दोरं पीठ पर मार खाते हुए भी खाने की चीज़ से अपना मुँह दूर नहीं करता। मार जाता ही चला जाता है, पर गल्ले में मारा मुख हटाता नहीं, उसी तरह ऊपर से दुःख की चोटें पड़ते भी यह वेशरम मन विषयों से दूर नहीं होता। वकरी जेसे चहान पर दीड़ती चली जाती है। इस बात का विचार नहीं करती कि आगे जाने से गिरेगी या मरेगी। पर पीछे से डर मालूम होते ही कृद पड़ती है। मन का ठीक यही स्वभाव है। इस मनं का दूसरा एक दोष यह है कि किए हुए निश्चय पर यह हद नहीं रहता। पल-पल पर उस का निश्चय वदलता है। अञ्छे-अञ्छे विषयों पर दृढ़ विचारों से भी निश्चित किया हुया मन फिर-फिर विकल्पों से भर जाता है। समुद्र की उछलती हुई लहरों का-सा इस का स्वरूप सदा बदलता रहता है। इस की प्रार्थना या विरोध जिस प्रमाण में किया जाय, उनी प्रमाण में वह प्रार्थित विषयों से दूर श्रौर निषिद्ध विषयों की श्रोर दौड़ता जाता है। जितने व्यवसायों में यह पड़ता है, उन्हीं के रंग़ ले कर यह मन उठता है, श्रीर इस प्रकार श्रनेक रंगों से रँगे जाने के कारण इस पर एक भी रंग भली भाँति जमता नहीं ई।

शीतुकाराम जी महाराज को सदोदित जिन वातों का अनुतार था, उन में एक बात यह थी कि संतों के बाक्यों के। प्रमाण मान श्राप जिन विपयों पर अहा रहाते थे, उन का बहुत दिनों तक आप के। स्वयं अनुभव न था। तव तक आप हमेशा शीवहरू की यही प्रार्थना करते थे कि ''जैला मुख से कहलाते हो, उसी प्रकार का गुक्त स्वयं ग्रानुभव होने दो, अनुभव होने दो। अन्यथा फ़जीहत का ठिकाना नहीं। यिना निमक के यनाया हुआ भोजन किस कांम का शिवना जान की लाश को सिँगारने से क्या फायदा र त्यान बनाया, पर उस के अनुरूष यदि आचरण न हो, तो लाभ ही क्या ? दूल्हा-दुर्ला-न के न रहते शादी की एव तैयारियाँ की जावें तो पैसे का फ़ज़ल ही खर्च है। न्यानुसय के विना कोरी वातें ही वातें ब्यर्थ समफनी चाहिए।'' जब तक मक्तिसुख का श्रतुभव न ही, तय तक ज्ञान की वातें ही बातें क्या कर सकेंगी ? केवल अद्वेतवाक्यों का विवरण कितरा भी किया, पर स्वानुभव के विना वह सब निरर्धक ही है। वे महावाक्य छेवल तीते के ले रटे हुए शब्द हैं। वे शब्द भोजन किए विना खाली पेट ब्रानेवाली उकारी के से ही है। णव-जय श्राप इस बात पर विचार करते कि कीर्तन में या उपदेश में ग्राप ऐसी वर्ड वार्तः का हवाला देते थे जिन का कि स्वयं आप को अनुभव न था, तद आप को यहा हर लगता श्रीर उसी श्रनुताप में श्राप कह उठते कि "पुरुष जैसा पट्टा हैन दोल उठन रें, पर स्वयं न तो उन शब्दों का अर्थ मही मौति समभता है, न उन दरा हा ही श्रुतभव करता है। स्वम में राज्य-प्राप्ति होने से जैते कोई गड़ा नहीं होता, हैं। री मेरा प्रमुख है। रसीली कदिता कर लोगों के मन निमाना है। स यह है। केवल हिंहा पा घरतंकार हुन्या। इस से श्रीहरि के चरणों की प्राप्ति कहीं। यह है। हैसा ही है हैसा

गौवें चरानेवाला मन में समभे कि 'गाएँ मेरी हैं'। पर इस मिध्या समभ से सचमुच क्या फ़ायदा ? लोग मुभे मानते हैं, इस की मुभे बड़ी लाज ग्राती है। क्योंकि जिस के लिए वे मुभे मानते हैं, वस बात तो मेरे पास है ही नहीं। यह बड़प्पन तो उसी प्रकार का है जैसा कि तौलते-तौलते घिस जानेवाले वज़न का हो। के। मल काँटा ग्राग्र में नोकदार भी हो, तो भी ऊपर कड़ा न होने के कारण चुमता नहीं है। खिंची तसवीर में का रूप कैसा भी सुंदर हो, जब तक उस में जान नहीं तब तक उस की सुंदरता व्यर्थ ही है। उसी प्रकार ग्रानुमव न होने से हे भगवन, तुकाराम तो निकम्मा ही जान पड़ता है।" "खपरे के होन बना कर बच्चे खेलते हैं पर उस लेन-देन से क्या सचमुच लाभ या हानि होती हैं ? कड़ी की भी बातें ग्रीर भात की भी बातें—इन बातों से क्या किसी का पेट भरता है। 'शक्कर' ग्राचर काग़ज़ पर लिखने ग्रीर उन्हें चाटने से क्या वे मीठे लगेंगे ? इसी प्रकार क्या केवल शब्द ज्ञान से किसी का उद्धार हो सकता है ? ग्रानुभव के विना यह तो केवल मसखरा-पन है।"

ऐसा होते हुए भी ग्रमिमान कभी-कभी ग्राप का सता ही जाता। कभी-कभी ग्राप का ऐसा जान पड़ता कि उन की अपेद्धा दूसरा कोई अञ्चा वोलनेवाला भी नहीं। अभिमान से छटना बड़ा कठिन है। तुकाराम जी कहते. "त्राग लगे ऐसे ज्ञान के अभिमान के। इस ने मेरा खून किया है। खाया हुआ अन अगर पचे तं। ही हितकर है। अगर वह अन उगल पड़े, तो शरीर के। पुष्ट करने के बजाय वह पीड़ा ही देगा। इकट्टे किए धन का यदि काई उपभोग कर सके तो ही ठीक । अन्यथा तो वह जान की आफ़त ही है। ऐसे ज्ञान से तो पूरा अज्ञान ही अञ्छा है।" ज्ञान का अभिमान होते ही ईश्वर स्वरूप से वह अभिमानी शानी दूर होता है। बचा सुजान होते ही मा उसे दूर-दूर रखती है। पानी के बूँद का मोती बनते ही वह पानी से दूर किया जाता है। मक्खन दूध से त्रालग निकलते ही दूध के ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुप भी ईश्वर से दूर ही होता है। तुकाशम जी ने कहा है "मेरी जाति हीन होते हुए भी लोगों ने-संत-सज्जनों ने-मेरी स्तुति की। इसी कारण मेरे मन में गर्व, पैदा हो गया। ऋव वह मेरा सर्वस्व हरण करना चाहता है। इसी कारण में ऐसा फूल उठा श्रीर मन में समफ़ने लगा कि में ही एक ज्ञानी हूँ। है.पंदरी-नाथ, तुकाराम इस गर्व से मुक्त मारा जाता है। उसे बचाओ।" इसी अनुताप से तम हो श्राप प्रार्थना करते कि "मुक्ते न तो सुख चाहिए, न मान। पर मैं क्या करूँ ? लोग रहते नहीं । इस देह के उपचार से मेरा शरीर जल रहा है । अच्छे से अच्छा मीठा अन भी विष जैसा जान पड़ता है। मेरी बड़ाई बखान करनेवाले लोगों की स्तुति अब मुक्त से सुनी नहीं जाती। मेरा मन बहुत घवरा रहा है। इस मृगजल में मुक्ते क्यों फँसाते हो ! मेरा यथार्थ हित करो । जलती त्राग से मुक्ते बचात्रो त्रीर ऐसी कुछ तरकीव करो जिस से मुक्ते न्नाप के चरणों की प्राप्ति हो।"

ईश्वर-प्राप्ति के जो अन्यान्य साधन माने जाते हैं, उन में से आप ने बहुत ही थोड़ों का अवलंब किया था। आप के लिए यह एक अनुताप के विषय की बात थी। वेदाचरों का पाठ करने का अधिकार न होने के विषय में आप के। जो चोम था,

उस का हवाला हम पीछे दे ही चुके हैं। उसी का वर्णन इन स्थानों में भी पाया जाता है। ये सब ईश्वर-प्राप्ति के साधन बड़े कठिन हैं। अन छोड़ कर उपवास करना, जंगल में जा कर रहना, जप, तप, आदि करना, मनोनियह करना, तीर्थयात्रा कर एक तीर्थ का जल दूसरे स्थान के ईश्वर के। ले जा कर चढ़ाना इत्यादि अनेक उपायों में से आप के हाथों एक भी न हुआ था । आप तो केवल वाणी से स्तुति करते थे । उस में भी आप अपने के। कम वृद्धिमान् समक्तने के कारण संतुष्ट न थे। भाग्य से तो त्र्राप ऐसे हीन थे कि जिस काम का हाथ में लेते वही स्राप पर उलटता ! न श्राप के हाथों भलीमाँति संसार हुन्ना था, न इतने दिनों तक त्राप के। परमेश्वर प्राप्ति हुई थी। इस पर त्राप के। त्रानुताप होता था। न ज़मीन से कुछ प्राप्ति होती थी, न लोगों से त्राप भीख माँगते थे। इस प्रकार त्राप त्रपने को पूरी तौर से हीन समभते थे। स्राप को इन्हीं कारणों से जान पड़ता कि "मैं दूसरे के दोपों का क्यों देखूँ ? मुक्त में उन की क्या कमी है। दूसरों के पापों का विचार करने से मुक्ते क्या लाभ ? मेरे पास क्या वे कम हैं ? दूसरे की दुष्टता का वयान क्यों करूँ ? क्या मुक्त में वह उन से एक रत्ती भर भी कम है ? कर्तव्य को टालनेवाला श्रीर फ़ूटा तो मुक्त से बढ़ कर कोई न होगा जिस की तलाश में मैं फिल्ँ! सब प्रकार की हीनता से में पूरा हूँ। पर है पंढरीनाथ, ये सव वातें केवल आप के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ।" इसी श्रनुताप के कारण जब-जब आप को श्रीविष्ठल प्रसाद की कल्पना होती थी, आप का हदय कृतज्ञता से भर त्र्याता था। उस पर भी जब कभी त्र्याप को मनुष्य-स्वभावानुस्य श्रपनी भक्ति भी घटती जान पड़ती, श्राप के। बहुत बुरा लगता। श्राप कहते 'हे नाथ, पहले जो प्रेम मेरे मन में ऋाप के विषय में था वह भी ऋव न रहा। मेरा मन मुक्ते रस बात की गवाही देता है कि मेरी ईश्वर-विषयक भक्ति दिन-प्रतिदिन घटती जाती है। यह सोच कर तो मेरे मूलधन में ही सुके घाटा दीख रहा है। स्वयं श्रपने को पृष्य बनाने के हैतु में दूसरों में गुण-दोष कई बार दिखलाता हूँ। यह तो ठीक मुर्गे की-सी ही बात है जो अपने पैरों से श्रागे-श्रागे खरोंचता चला जाता है यहाँ तक कि निकले हुए दानों को भी न देख उन पर भी धृल फेंकता ही जाता है।"

प्रायः यह माना जाता है कि पड़िपुश्रों में काम, क्रीध श्रीर लोभ एवं ते श्रिथिक प्रवल होते हैं। पर इंद्रिय दमन करनेवाले लोगों का श्रमुभव है कि इन तीनों को इतना प्रवल न मानना चाहिए जितना कि दूसरे तीन श्रधात् मोह, मद श्रीर मत्सर के। पहले तीनों के विषय में यह कह सकते हैं कि उन का प्रादुर्भाव न केवल उसी मनुष्य की समस में श्राता है जिस के कि चित्त में ये श्रा कर जम जाते हैं वरन् श्रम्य पुरुषों का भी यह हान हो जाता है कि फ़लों श्रादमी में ये तीन शत्रु जम गए हैं। इन का स्वस्त ही ऐसा रहन है कि वह छिपाए छिपाया नहीं जा सकता। परंतु इस दूसरे तिगड़े की दात श्रीर ही है। ये तीने इतने स्त्य-रूप से हृदय में प्रवेश करते हैं कि दूसरों की तो वात ही क्या, ख़ुब उस मनुष्य को भी जिस के कि मन में ये प्रादुर्भूत होते हैं, पता तक नहीं चलता कि ये चीर भीतर पूर्ण है पा नहीं। प्रकट रूप से रहनेवाले वैरी से रह्मण कर लेना मुलम है, पर इन छिपे शत्रुद्धों से हुटकारा पाना बड़ी टेड़ी खीर है। दंभ इन तीनो का मिल वा सेवन रहन रहन है।

मोह से मनुष्य को श्रपने निज स्वरूप की भूल हो जाती है। वह स्वयं श्रपना श्रसली स्वरूप नहीं पहचान सकता। मद से वह श्रपने को दूसरे ही प्रकार का समभने लगता है। श्रपने में न होते हुए सद्गुणों की भी वह श्रपने तई मिध्या कल्पना कर लेता है। जब इन दोनों का श्रसर भली-माँति जम जाता है, तब मत्सर उसे दूसरों के विषय में श्रंधा करता है। किर उस को दूसरों के राई से दोष भी पहाड़ वरावर नज़र श्राते हैं। तथा दूसरों के पर्वत-प्राय सद्गुणों पर उस की श्राँखों ही नहीं पड़तीं। इन तीनों के कारण एक प्रकार की श्रात्म-वंचना होने लगती है। इस के कारण मनुष्य श्रपने दोष नहीं देखता, गुण ही गुण देखने लगता है, यहाँ तक कि श्रपने दुर्गुणों को भी सद्गुण समभने लगता है। दूसरों के प्रति उस की हिण्ट इतनी कलुषित होती है कि उन के सद्गुण तो इसे दीखते ही नहीं। केवल दुर्गुण ही दुर्गुण दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन वेचारों के सद्गुण भी इसे दुर्गुण के ही स्वरूप में गोचर होते हैं। बस, दंभ का यही स्वरूप है। जपर की खूब बनाता है, श्रदर की छिपाता है श्रीर वाहर की हिण्ट वदल देता है।

दंभ पर श्रीतुकाराम जी महाराज की बड़ी वक दृष्टि थी। अच्छे कामों का दोंग करने के आप पत्तपाती केवल इसी लिए थे कि अच्छे काम करने की दंभ से क्यों न हो पर आदत पड़े। परंतु इस से यह न समकता चाहिए कि आप दंभ के पच्चपाती थे। दंभ का निषेध त्राप ने बड़ी तीवता से किया है। दंभ पर त्राप कहते हैं "ज़बरदस्ती बाहर का स्वाँग तो खूब बनाया, पर मन में तो बुरी बातों का त्याग हुन्ना ही नहीं। इस बात का तजब्बा मुक्ते नित्य प्रति रहा है। च्रण भर जाग्रतावस्था त्राती है पर फौरन ही जो स्वम दीखने लगते हैं, उन में जागती हालत का ऋनुभव नहीं होता। वह सब भूल जाता हूँ । इस संसार के बाहर तो मन अभी गया ही नहीं । वह तो दिन-प्रतिदिन उन्हीं धंधों को कर रहा है। यह तो हुई बहुरूपी लोगों की-सी बात कि ऊपर का रूप बदला पर भीतर ज्यों का त्यों रहा।" ऊपर से हरिदास कहलाते, भीतर भिन्न भाव रहता। गाना, नाचना, भजन करना, सब लोगों को दिखलाने के लिए होता है। नारायण का असली प्रेम दर ही रहता है। जो असल में समभाना चाहिए वह तो समभाता नहीं। केवल दंभ में इवे जाते हैं। कालपुरुष ने त्रायु-मर्यादा की गिनती नियत कर दी है। रोज उस में कमी ही होती जाती है। पर मनुष्य इन न्वातों का विचार कहाँ करता है ? सत्य का स्वरूप तो भीतरं-बाहर एक-सा रहता है। फिर जहाँ श्रंदर एक, बाहर एक वहाँ सत्य की उपस्थिति कैसे हो ? धरें तो परमेश्वर-प्राप्ति की इच्छा छोर करें बुरे काम ! फिर ईश्वर कैसे मिले ! यही बात ध्यान में ला कर, स्राप परमेश्वर से लड़ते-मगड़ते रह जाते । स्राप के ध्यान में श्रा जाता कि मन में संसार की बातें श्रीर बाहर भक्ति का दोंग है। इसी लिए परमेश्वर के चरण दूर हैं। "मन में बसे लोभ अरु आसा। लोग कहत हैं हरि के दासा।" इस प्रकार से न तो देव मिलता है, न संसार होता है। दोनों श्रोर से मनुष्य चोर ही ठहरता है। पानी में कूद पड़े, पर जिन तुंबों के आधार पर कृदे, वे ही यदि फूटे हों, तो किनारे कैसे लगे ! मन में तो पड़िपु जाग रहे हैं। ऊपर से भगवद्भक्त कहलाते हैं। यह तो वैसे ही हुन्ना जैसे, ''पेट में उठ रहा है शूल श्रीर ऊपर से लगाया जाता है चंदन। उस चंदन-चर्चन से क्या

मुख ? बुखार से मुँह हो रहा है वेस्वाद श्रीर श्रागे रक्खे जायँ मीठे-मीठे भोजन। पर वह वेचारा उन का स्वाद कैसे ले ? इसी प्रकार हे पंढरीनाथ, श्राप ने लोगों में तो मेरी प्रतिष्ठा . खूब बढ़ाई, पर जब तक मेरा दिल न सुधारे तब तक यह सब किस काम का ?"

संसार छोड़ने के विषय में त्राप का दृढ़ मत था कि जब तक मनुष्य त्रपनी सव श्राशात्रों का त्याग न करे, ग्रपनी श्राशात्रों का वृत्त समूल न उखाड़ सके, तब तक उस की वैरागी न बनना चाहिए। तब तक उस के लिए तो यही ठीक है कि वह संसार में गृहस्थ ही बना रहे, नहीं तो न इधर का रहेगा न उधर का । इसी कारण श्रीतुकाराम महाराज ने यद्यपि संसार वास्तव-रूप में मन से छोड़ दिया था, तथापि श्राप ने वैरागी-वृत्ति को स्वीकार न किया था। परंतु इसी कारण कभी-कभी आप के मन में ऐसा भी विचार आता कि स्ती-पुत्रादिकों के विषय में थोड़ी बहुत ब्राशा रहने के कारण ब्रौर विषयों में मन ब्रासक रहने के कारण ही ईश्वर दूर रहा। कभी-कभी लोक-लाज के लिए त्राप कुछ काम करते, पर श्रंत में समक्तते कि इन्हीं कामों से परमेश्वर दूर रहा। पर पीछे से पछताने में क्या लाभ था ? अगर पहले ही यह वात समक में आ जाती तो यह ग़लती आप क्यों होने देते ? एक दम ही ईश्वर के चरणों पर जा गिरते और दूसरी किसी वात को आड़ न आने देते। भूठ फे वस क्यों होते ख्रौर फ़ज़ूल बोक्त सिर पर क्यों उठाते ? गर्भवास ही क्यों लेते छीर कुटुंच की सेवा क्यों करते ? पर भला हुआ कि देर से क्यों न हो, समक्त तो आ गई। कृठी वातों की श्रास में फँसे थे, मिध्याभिमान से श्रानेक दोषों के पात्र हुए थे, मृत्यु की याद भूल गए गे, लोभ में दुद्धि को प्रवृत्त कर चुके थे, यहाँ तक कि शहद पर बैठी हुई मक्खी की सी यह छूटने न पाती थी। परंतु धीरे-धीरे ब्राँखें खुल गईं। भला हुब्रा, ब्रन्यथा सारा संसार श्राप के नाम से चिल्लाता श्रीर रोता । संसार-समुद्र पर श्राप ने एक रूपक रचा है, जो कि कवीरदासजी के 'गुरु विन कौन वतावे वाट' पदों के रूपक की याद दिलाता है। श्राप कहते हैं "यह भव-समुद्र वड़ा दुस्तर है। समभ नहीं पड़ता कि इस के पार कीने जाऊँ? बाम, कोधादि जलचर बड़े भयंकर दीख रहे हैं। माया, ममता इत्यादि भौरे पड़े हुए हैं। वासनात्रों की लहरें उठ रही हैं ग्रीर उद्योगों की हिलोरें वैठ रही हैं। इस को तरने की केवल एक ही युक्ति है, श्रौर वह है नाम रूपी नौका का श्राश्रय।"?

चरित्र-विषयक परिच्छेदों में कहा जा चुका है कि काम-क्रोधादिकों पर द्याप ने फैसी विजय पाई थी। पर लोगों की दृष्टि से यद्यपि यह ठीक था, तथापि द्यातम-निर्मेदण की दृष्टि से जब श्रीतुकाराम जी महाराज देखते, तब द्यापको मालूम होता कि ने शतु हृदय में जीते ही थे, मरे नहीं थे। द्यौर तब तक द्याप का बोलना केवल ऊपर-ऊपर का ही था। विचार करने पर यही जान पड़ता कि न हंद्रियों का दमन हुद्या था, न उन के दमन वर्ग की सामध्ये ही थी। सब शक्तियाँ चीता द्यौर कुंदित हो गई थीं। खुद वो प्रजूल ग्रमा हो गया था। पर द्यसल में देखा जाय तो काम-क्रोध मन में राज्य हा कर रहे थे। बेवल दूसरों को उपदेश करते थे, पर स्वयं एक भी दोप से पूर्णतया दृर् न हुए थे। इन दो जीतने को एक ही मार्ग था। सबों का उपयोग ईश्वरप्रीत्वर्ष करने से ही इन वा नाह होना शक्य था। जब हुद्य ईष्ट्वर ने भर जाता, तभी हन्हें जीत लेका संभद था।

इसी लिए श्राप ने कहां है कि, "ये शत्रु थोड़ी देर तक चुप बैठते हैं, पर पूर्णतया नष्ट नहीं होते। ये विष-द्वार बंड़े दुस्तर हैं। श्रगर श्राप है भगवन, हृदय में पूरे-पूरे भर जाते, तो सभी विषय श्राप के स्वरूप में मिल जाते श्रौर मन निर्विषय हो जाता। ईश्वरकृपा हो गई, इस की गवाही मन देने लगता श्रौर खाली शब्द ही शब्द बंद पड़ जाते। ऐसी सदम दृष्टि से देखने वाले को ही श्रागे लिखा श्रनुभव हो सकता है। "नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, जिह्ना से श्रमुत टपकने लगता है, श्रौर सब प्रकार के लाभों के शक्त होने लगते हैं। श्रीविष्टल की कृपा होने से मन रँग जाता है, श्रौर ईश-चरणों पर स्थिर होता है। पेट भरा-सा जान पड़ता है। इच्छाएँ मर जाती हैं श्रौर तृत पुरुप की डकारों के-से तृति के शब्द स्वभावतः निकलने लगते हैं। सुख सुख की मेंट करने श्राता है, मुख को तो मानो शब्दों की निधि मिल जाती है, श्रौर श्रानंद की सीमा ही नहीं रहती।

जब इतनी सूहम रीति से आत्म-निरीच्त्रण किया जाता है, अपना राई सा दोष भी पहाड़-सा नज़र आता है और अपने सद्गुण नज़र के सामने नहीं ठहरते, तभी असली अनुताप होता है, तभी जिस बात की लो लगी हो, उस के लिए चित्त बिल्क़ल अधीर हो उठता है और मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं कि "भगवन आप को वार-वार याद दिलाने 'के लिए कहता हूँ कि मेरा भाव कैसा है। जो दिन बीत गए वे फिर नहीं आते। आने-वालें दिनों की न कुछ सीमा है, न कुछ आशा है। गुरणावगुणों के आधातों से दिले घंबरा रहा है। तुम्हारा कुछ भी आसरा नज़र न आने के कारण चित्त अधीर हो गया 'है। श्राग लगे इस अधीरता को ! श्राप तो हो भगवान् श्रीर हम हैं बिल्कुल अधीर। ऐसी दीन स्थिति में कितने दिन टहरे रहें ? अब तो यहाँ से अनुभव के साथ मुक्ते छुड़ाना ही चाहिए । मैं अपने स्वभाव के कारण विल्कुल थक गया । अब तो कृपां कर मुक्ते धीरज दीजिए। बड़े ग्रेम से गले लगा कर मेरे सब, जलते हुए अंगों को शीतल कीजिए। अमृत की दृष्टि से मुक्ते देख मेरा घबराया हुआ जीव शांत की जिए। मुक्ते उठा कर गोद में लीजिए और अपने पीतांबर से मेरा मुख पोछिए । मेरी ठोड़ी पकड़ कर मुक्ते समकाइए । प्यारे पितां जी, श्रवं तो तुकारामं पर इतनी कृपा श्रवश्य कीजिए।" ऐसी श्रनुतापं भरी ग्रधीरता के बाद परमात्मा दूर नहीं रहता । हृदय में निवास करनेवाला वह हृदयेश्वर चित्त को शांति देता है, सब इंद्रियों का तृप्त करता है, वासनात्रों को नष्टं कर डालता है, काम-क्रोधादि को सुलाता है, सदिच्छात्रों को जायत करता है, दुनिया भर में ब्रात्म-स्वरूप दिखलाता है ब्रीर शत्र-मित्र, सुख-दु:खं, शीतोष्ण इत्यादि द्वंदों को दूर तथा श्रात्मानंद में निमन कर देता है। धन्य हैं वे भगवद्भक्त जिन्हें इस प्रकार ईश्वर-स्वरूप की प्राप्ति हुई है तथा धन्य हैं वे लोग जिन्हें ऐसे भगवद्भक्तों के मुख से उन की अमृतमय वाणी सुनने का सीभाग्य पाप्त हुआ है। हम ऐसे जड़ जीवों को यद्यपि वह सीमाग्य न मिलता हो, तथापि वही अमृत हमारे लिए श्रद्यापि मौजूद है। पर फिर भी यहाँ न तुकाराम जी का मुख है न उन की भाषा। किंतु जब तक अर्थ वही है, तब तक शब्दों को महत्व नहीं। अमृत सोने की कटोरी से पीजिए, हाथ की प्याक से पीजिए या पत्ते के दोने से पीजिए । पीनेवाले को समान लाभ होता है।

### एकाइक परिच्छेद

#### **ऋात्मानुभव**

श्रांख श्रीर कान में चार श्रंगुल का श्रंतर होता है। पर यही श्रंतर श्रांगी देगी वात में श्रीर कानों सुनी बात में कई गुना बढ़ जाता है। कारण जिस दस्तु के देखने का श्रनुभव श्राँखों द्वारा होता है उस का कितना भी वर्णन कोई क्यों न करे, उम की यथार्थ कल्पना नहीं हो पाती । यह देखने के विषय में हुआ । यही वात उत्तरा कर कानों के विषय में भी कही जा सकती है। यथा किसी गाने की महकिल का चल-चित्र देखा जाय तो यह अनुभव तथा महिफ़ल का दृश्य अपनी आँखों न देखे भी उस में का संगीत मुननेवाले का गान-विपयक अनुभव विल्कुल भिन्न होगा। सारांश यह कि जिस विपय का अनुभव विस इंद्रिय से आता है, वही इंद्रिय उस का अनुभव करने में समर्थ होती है, दूसरी नहीं। और तो क्या, बोलने की श्रीर चखने की दोनों कियाएँ एक ही जीभ करती है। पर वहीं जीभ किसी मधुर चीज़ का आस्वाद ले कर उसी का वर्णन यदि करने लगे, हो वह भी उस काम में ब्रसमर्थ हो जाती है । इस का कारण यही है कि मन को प्राप्त हुन्ना ब्रमुभव वार्ण ने व्यक्त नहीं हो सकता। इसी के। लद्द्य में रख कर गुसाई जी ने वहा है कि 'पिन इप्रवयत नयन विनु वानी" द्रार्थात् जिस में वर्णन करने की सामर्थं है वह वार्री देख नहीं स्वर्ण थीर को नेत्रदेख सकते हैं, उन के पास बोलने के लिए वाखी नहीं है। पर रेखा होते हुए भी मत्यक् श्रमुभव ले कर उस का वर्णन करनेवाले झौर केदल सुनी-सुनाई या पदी-पदाई करुसन दातों का वयान करनेवाले में बड़ा क्षर्क होता है। उदाहरणार्थ साने के छनुभव की ही बात लीजिए। मान लीजिए, एक भूखा श्रादमी केवल पुस्तकें पढ़ कर या पेट-भरे लोगों की वातें सुन कर पेट भर खाने के सुख का वर्णन कर रहा है। वह कितना भी विद्वान क्यों न हो, उस की वर्णना-शक्ति कैसी भी ज़बरदस्त क्यों न हो, पर उस के इस श्रनुभूत वर्णन की श्रपेत्ता, पेट भर खा कर श्रफरे हुए श्रादमी की केवल एक डकार, उस सुख की कल्पना श्रोताश्रों को श्रिषक दे सकती है। श्रनुभव की बात कुछ श्रोर है। श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी की भाषा में कहा जाय तो 'सिवाय श्रनुभव के वोलना ऐसा है, मानों कुत्ता मुँह फाड़ भूँ कता है।' श्रनुभवी मनुष्य की श्रावश्यकता संसार को इसी लिए श्रिषक है। उस की एक नज़र, उस का एक स्पर्श, उस का एक शब्द पृष्ट-भर उपदेश से श्रिषक कीमत का है। श्रीतुकाराम जी महाराज के स्वानुभूतिपर उद्गारों का इसी में महत्व है कि ब्रह्मानंद की कल्पना का उद्गार वे बहुत थोड़े शब्दों में पाठकों के प्रति भली-माँति कर देते हैं।

कल्पना कीजिए कि एक बड़ा बीमार ब्रादमी है। बीमारी से वेचारा कँदरा गया है स्रोर कई दवाइयाँ करके थक गया है। दैववश कहिए या उस के उद्योगवश कहिए, उसे एक ऐसा रसायन मिल गया कि उस की काया नीरोग हो गई, बीमारी जाती रही, फिर से श्रारोग्य भिल गया। ऐसी स्थिति में कोई भी कल्पना कर सकता है कि उस के मुख से किन विचारों का सब से अधिक उचार होगा। सब से पहले तो वह बड़ी ख़ुशी मनावेगा श्रीर फिर अपनी नीरोगता का वर्णन करेगा। वह दवाई कहाँ से श्रीर कैसे मिली, उसे तैयार कैसे किया, अनुपान क्या था, पथ्य क्या किया, इत्यादि वार्ते यदि वह बार-बार कहे, तो श्राश्चर्य ही क्या है ? मामूली रोगी पुरुप की यदि यह बात हो भवरोग सी बीमारी, श्रीतुकाराम जी-सा मरीज, श्रीविष्टल-नाम का रसायन ग्रीर ब्रह्मानंद-रूपी ग्रारोग्य की प्राप्ति— तो इस के विषय में कहना ही क्या है ! इस रसायन का वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं "प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के भागों को ऋटा कर यह उत्तम रसायन वनाया । ज्ञानामि पर उसे खूब आँच दे कर कड़कड़ाया। जब ब्रह्म में उस का रस पूरा-पूरा मिल गया, तो प्रतीति-रूपी मुख से उस का सेवन किया। बड़ी साधना से हर एक ख़्राक के साथ उस का ध्यान रक्ला। तब वह रस सब शरीर में समर्स हो गया। सब काया सुख से भर गई। अब तो तुकाराम के आठों अंगों को आरोग्यू-प्राप्ति हो गई। अब तो वह आत्म रंग में रँग गया।" इस रंग में रॅंगे जाने की देह-स्थिति भी आपने क्या अच्छे प्रकार से बखानी है ? आप कहते हैं "हृदयस्थ निशानी पहचान कर चित्तवृत्ति स्थिर हो गई। प्राण-वायु लॅगड़ा गिर पड़ा । अधखुले नेत्र तेज से चमचमाने लगे । गला भर आया । शरीर भर में रोंगटे खड़े हो गए। मन तो निज रूप से ऐसा लिपट गया कि कहीं वाहर आना-जाना ही भूल गया। जिधर देखो उधर नील-वर्ण का प्रकाश दीखने लगा । जिह्ना को अमृतपान होने लगा। आनंद पर आनंद की हिलोरें आने लगीं और प्रेम से डोलता हुआ तुकाराम अब निश्चय-पूर्वक परमात्मा में लीन हो गया।" "श्रीपांडुरंग की कृपा से सब संदेह श्रीर बुद्धि-मेद दूर हो गए। अब तो जीवशिव की शय्या आनंद से सजाई गई। तुकाराम ने उस पर श्रारोहण भी किया। श्रव उसे निज-रूप की नींद लग गई श्रीर श्रनाहत ध्वनि के गीत

उस की नींद न खुलने के हैतु गाए जाने लगे।" "श्रव तो जिधर देखो उधर प्रेम का सुकाल हो गया है। रात-दिन प्रेम का सुख लूट रहे हैं। सब दुःखों से छुटकारा पा कर सब प्रकार के श्रम दूर हो गए। इस दुनिया में श्रव तेरा मेरा भाव नष्ट हो गया। श्रव पांडुरंग ही पांडुरंग रह गया। सब अलंकारों से श्रव हम सज गए श्रीर सबों से श्रिधिक सुहावने दीखने लगे। श्रव तो तुकाराम ऐसे सुदैवी का दास बन गया है कि उसे किसी श्रीर की श्रात नहीं रही।" "श्रव तो प्यास प्यास को पी गई श्रीर भूख को भूख ने खा डाला। श्रीविडल ने ऐसी तलाशी ली कि जहाँ का तहाँ नहीं हो पाया। वासना को श्रव वासना ही नहीं वची श्रीर चंचल मन तो श्रीविडल के चरणों पर पंगु हो कर गिर पड़ा। जीव की भूल जीव ने पहचान ली। यदि श्रव कुछ बाक्ती यचा है तो वह है एकाकी तुकाराम।"

यह भव रोग क्या है ! इस जगत् में जितनी चीज़ों का इंद्रियों को ज्ञान होता है, उन के नाम ब्रौर रूप के। छोड़ उन का ब्रांतर्गत तत्व न पहचानने से मनुष्य माया के फेर में पड़ता है ख्रीर यह मेरा यह तेरा इस प्रकार का मेद-भाव धारण करता है। वस, यही भव-रोग है। यदि यह सत्य हो, तो जिस रसायन का तुकाराम जी ने वर्णन किया वह छौर इन्छ न हो कर खिष्टिगत सब पदार्थों का मूल-तत्व च्रीर स्वयं च्रपने देह में प्राप्त मूल-तत्व को पहचानना ऋौर दोनों में 'भेद नहीं, ऋभेद' जानना ही है। इसी को सर्वात्मकता कहते हैं। चर, श्रचर, सब वस्तुर्द्यों में एक ही तत्व भरा हुत्रा है। हमारी भ्रम-बुद्धि है त-भाव निर्माण करती है जो असली वस्तु का ज्ञान होते ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार का वर्णन दुकाराम जी के स्वानुभूतिपर उद्गारों में कई बार द्याया है। स्त्राप कहते हैं "किसी सर्वज्ञ ने हाथ में रस्ती ले कर किसी अज्ञानी पुरुष को डराया कि वह सौंप है। पहले तो यह दर गया। पर क्रसली बात यानी डोरी का ज्ञान होते ही दोनों को भी डोरी एक सी ही जान होने लगी। है हरे, तुम हम में भी इसी प्रकार का भेद पड़ गया था। मृगजल की बाद में में श्रपने को बहता समक्त उस बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रहा था। गले की हॅम्ली, हाथ का कड़ा और सिर का फूल, ये तो सब अलंकारों के नाम-भेद हैं। पर यदि ये सब श्रलंकार गलाए जावें तो इन का नाम दूर हो कर यह सब एक ही साने के रूप में श्रावेंगे। वाजीगर जैसे पर का कबूतर कर दिखलाता है, उस तरह तुकाराम को तो कृपा कर न भुलाइए।" "मिश्री श्रीर चीनी केवल नाम श्रीर रूप में ही भिन्न हैं। पर मिटान की दीन्ट ने देखा जाय तो दोनों में क्या फेर है ? इसी प्रकार हे पांडुरंग, तुम में और हम में क्या फर्क है ! फिर 'यह मैं', 'यह मेरा' इत्यादि प्रकार से दुनिया को क्यों फँसाऊँ ! फैर, हाथ, नाक श्रीर सिर में एक ही सोना श्रलग-श्रलग गहनों के नाम श्रीर रूप से पहना जाता है। पर आँच में गलाने के बाद उन में क्या भेद रह जाता है ? जब तक आदमी संदेनसेते उपना देख रहा है, तभी तक उस स्वम के लाभ हानि से वह ख़ुशी मनाता है या लिए ईट पर रोता है। पूर्णतया जाग जाने पर दोनों बातों का सुख-दुःख एकदम दूर हो जाता है। "यही जाननेवाला पुरुष पंडित है और कोई भी यदि झहंकार दृर वर दिचार वरं, है उने पर शान सहज में हो सकता है। जब सभी लोग ब्राल्म-स्वरूप में दीवने तराते हैं. ते उर के रुग्हों या दोषों की छोर दृष्टि जाती ही नहीं। नाते का पानी नमुद्र में निन्ह जाते पर छाड़

उस में नाले के गुंग-दोष कहाँ रहे शिक्ष्वह तो अब समुद्र-रूप ही रहेगा। उसी प्रकार तुकाराम महाराज के मन का मेद नष्ट हो जाने पर फिर दुःख कहाँ से बचा ? जिधर देखो उधर उन के लिए सुख ही सुख हो गया।

इस प्रकार की सर्वोत्मता मन में हढ़ होने के बाद यदि उपासना में कुछ ग्रर्थ बाह्यदृष्टि से न रहे तो कुछ ब्राश्चर्य नहीं है। फलवाले पेड़ के फूल का महत्व तभी तक है, जब तक उस फूल का रूपांतर फल में नहीं हुआ। फल दश्य होते ही फूल ग्रदृश्य होने का दुःख नहीं होता । उसी प्रकार जब सर्वात्मकता-पूर्ण ज्ञान हो गया, तब फिर पूजन करने वाला पूजक, पूजन के साधन ख्रौर जिस का पूजन करना हो वह पूज्य परमेश्वर तीनों वातें एक ही हो जाती हैं। फिर तो ऐसा जान पड़ता है कि किस की उपासना करूँ ग्रीर करूँ भी तो उस में मेरा क्या है ? तुकाराम महाराज पूछते हैं, ''हे केशवराज, मेरा यह तो संदेह श्रव मिटा दो कि स्राप का पूजन कैसे करूँ ? स्रागर जल से तुभे नहलाऊँ, तो जल तुम्हारा ही स्वरूप होने के कारण उस में विशेष क्या है ? चंदन की सुगंध श्रीर सुमनों का सुनास तुम्हारा ही होने के कारण, मैं दीन अब आप पर क्या चढ़ाऊँ ? दिल्ला दूँ तो धातु भी नारायण-स्वरूप है त्रीर नैवेद्य समर्पण करूँ तो ग्रान्न तो साचात् परव्रहा ही है। त्रागर भजन करूँ, तो सब शब्द ॐकार रूपी नाद बहा ही हैं ग्रीर ग्राप से सब पृथ्वी भरी होने के कारण नाचने के। भी खाली स्थान नहीं। फलदाता तो तुम्ही हो, तांबूल, दिल्णा भी तुम्हीं हो, तो श्रव वतलाइए कि श्राप का पूजन कैसे करूँ ?" श्रीर एक श्रमंग में श्राप कहते हैं ''ऋव तो मैं न पाप मानता हूँ न पुरुष, न सुख या न दुःख। हानि-लाभ की मेरी सब कल्पनाएँ नष्ट हो गई । ज़िंदा रहते भी मैं मर गया । मेरा ग्राप-पराया भाव नष्ट हो गया। संसार का मूल उच्छिल हुन्ना। त्राव तो जात, त्राधिकार, वर्ण, धर्म किसी का भी ठिकाना न बचा । सच-भूठ, जन वन, ग्रचेत-सचेत इत्यादि है तो के लिए स्थान ही न रहा । सब देह श्रीविष्टल के चरणों पर जब मैंने समर्पण किया, तभी मेरी सब प्रकार की पूजा पूरी हो चुकी" "अव तो कुछ काम ही न होने से में पूर्णतया निष्काम हो चुका। अब तो आप्रह-पूर्वक केाई काम न कर निश्चल बैठ जो बने वही काम करूँ गा। कुछ न कुछ छंद ले कर दुनिया बड़े मज़े से दुःख करती है। इस लिए तुकाराम अब दुनिया से अलग हो कर विल्कुल अकेला रहा है।" "वस इस नामरूप की उपाधिका जितना दांग लगा उतना बहुत है। ग्राव ज्यादा दुःख त्रपने पास न त्राने देंगे। फिर-फिर से कीचड़ में हाथ भरना ग्रीर धोना किस काम का ? यह कहना तो चलते हुए मार्ग में विम डालेना है। ईश्वर ने क्या नहीं कर रक्खा १ वह सब तो अपने ही पास है। तुकाराम का अहंकार जाते ही उस की आप पर भावना नष्ट हो गई।'' यह स्थिति यहाँ तक पहुँची कि ऋत में ऋाप कहने लगे कि "अव तो दिवाला निकल गया और देव का काला हो गया। अब कुछ बोलने का काम ही नहीं। मन का मन में विचारना ही विचारना है। सर्व बीरियाँ समेट कर दूकान वढ़ा दिया रहेगा।" देह-रूपी घर छोड़ अब बाहर ईश्वर ह्रँ ढ्ने की ज़रूरत ही न रही। अब आप लोगों से भी उपदेश करने लगे कि "घर में तो देव है और अभागा फ़जूल घूम रहा है।

देव को मन में देखता नहीं, घूम-घूम कर तीरथ के गाँवों में उसे हुँ द रहा है। मृग की नामि में तो करत्री रहती है, पर उस के सुवास की खोज में वह वन-वन मारा फिरता है। जैसे शकर का मूल ईख, वैसे ही देव का मूल देह। दूध में ही मक्खन है, पर लोग उसे मधना नहीं जानते। तुकाराम तो ग्रज्ञ लोगों से यही कहता है कि इस मधने की किया की जानो श्रीर देह में ही देव को पहचानो।"

यह मंथन-विधि सहज तो है नहीं ? गन्ने की शकर बनाना ब्रासान नहीं है। पर हों यदि केाई प्रयत्न करें तो यह वात शक्य तथा सुसाध्य है। इस के लिए होत-बुद्धि का नाश होना चाहिए। देह, बुद्धि, तथा संसार की लालसाएँ साफ़ छूट जानी चाहिए। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पर उस की आस, उस का मोह, उस विपय का आग्रह छूट जाना चाहिए। अगर मनुष्य को डर रहता है तो केवल इस देह-दुःख का तथा इस देह स संबद्ध अन्य जनों के दुःखों का, इस लिए प्रथम देह-बुद्धि का नाश करना चाहिए। इसी लिए "हाथ में लाठी ले कर तुकाराम देह के पीछे पड़े। जहाँ ग्रादमी जलाए जाते हैं, ऐसे मतान में भी उसे ले जा कर मुलाया। जितने मुखों का उस ने उपभोग कर लिया था, उन सर्वा का बदला निकाला । यह समका कि चुख-दुःख भोगनेवाला परमेश्वर है, ग्रीर इसी समक को हद कर डर को ऋपने पास तक फटकने न दिया। इस प्रकार दिव्य कर मन को जब दृद् किया तभी सच अनुभव की प्राप्ति हुई ।'' ''अगर यह है ते बुद्धि नप्ट हो, तो वाक्री सय हरि ही हरि वचा है। फिर उसे हूँ ढ़ने के लिए कहीं श्रपने ने बाहर जाने की शायश्यकता नहीं है। पर यह जानने के लिए मन ते ही मन को बंद कर टालना चाहिए। जानकार शिकारी शिकार की पहचान कर के ही शिकार करता है। पहले तो इस यान का विचार मन ही मन में करना चाहिए कि यह देह सच है या मिथ्या। बहाँ देह ही ग्रम नहीं पह देह-संबंध के कारण फैला हुआ संसार भी सच नहीं है। यह तो किसी चौर की उसने के जिल खड़ी की हुई आहति का-सा है जिसे वह रखवाला समक रहा है। इस निए नुकासम लोगों को जता कर कहते हैं कि फ़ज़ूल न टटोलो । तुम्हारे शरीर में ही परमेरघर है । जग श्रांखें खोल कर देखों। ' जब एक बार श्रांखें खुल गई श्रीर देह नथा नंनार का मिण्यात्व गन में हड़ भाव से जम गया तो फिर बंध्या स्त्री की संतति-ती मिध्या मंभार-कलाना यापा नहीं दे सकती। फिर तो यह बात ऐसी असंभव है जैसे चर्च-विव ने अँदेग होना पा मृग-जल ते ज्राकाश का भीग जाना। पूर्ण प्रकाश का सुन्त्र भोगनेवाले उन पुरुष के स्पर्त्त दश्य वलुखों का ख्राभास जरा भी नहीं ठहर सकता । उस चैतन्य-स्वरूप पुरुष हो होत. मोल श्रीर भोक्ता की त्रिपुटी भी नहीं सता सकती। तुकाराम के भी हमी ब्रह्मानंद में सब हो उन्हें के कारण उस की ग्राँखों को श्रव संसार का दलरा दिखता नहीं है।"

जब इस प्रकार देह-बृद्धि छूट जाती है, प्रपंच निष्या जान नहता है, तर महुर स्वामादिकतया बेफिल वन जाता है। फिर यदि किसी चीड़ का नारा भी हो जान ते स्वामादिकतया बेफिल वन जाता है। फिर यदि किसी चीड़ का नारा भी हो जान ते उस पी उसे बुद्ध प्रचाह नहीं रहती। जो वस्तु गई वह कुप्पापंश हुई, यही उन की गान हो जाती है। इसी को वह सहज नेवा सममता है। जो होना है वह होता ही है। ताल का मिन मनुष्य ग्रापने मेकल्प मे मानता है। यह जब उन का मन नेकल्प विकास की जाती है। यह जब उन का मन नेकल्प विकास की जाती है। यह जब उन का मन नेकल्प विकास की जाती है। यह जब उन का मन नेकल्प विकास की जाती है। यह जब उन का मन नेकल्प विकास की जाती है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का सन नेकल्प विकास की सामता है। यह जब उन का समामता है। यह समामता समामता

है, तो उस के लिए सभी वातें पुरयकारक होती हैं। कोई उसे मारता है या कोई उस की निंदा करता है। कोई उस का पूजन करता है तो कोई उस का सन्मान करता है। परंतु वह अपने को दोनों बातों से अलग ही समभता है। उस के लिए दोनों वातें एक-सी ही है। उस की तो कल्पना रहती है कि जो ऋछ होता है, देह-भोग के कारण ही होता है। श्रीर इसी लिए जो कुछ भी होता है, उसी को वह अच्छा समभता है। उस की कल्पना से तो सभी देह-भोग की वाते कृष्णार्पण ही होतीं है। फिर दुनिया भर में उसे कोई दुर्जन ही नहीं दिखता । सभी उसे मा-बाप से ही जान पड़ते हैं । वह न किसी प्रकार की चिंता करता है न मन में भय धरता है। न किसी वात की उसे अभिलापा रहती है न किसी वात के लिए वह तरसता है। दुनिया भर से वह ख़ुश रहता है और दुनिया भी फिर उसे नियाहती है। जनता में वास करनेवाला जनार्दन उसे सँभालता है। इसी स्थित को पहुँच कर तुकाराम जी ने कहा है कि ''मेरे ख़ुद के वेश की ही जहाँ सुके फ़िक नहीं वहाँ दूसरों के विषय में मैं कहाँ तक फ़िक करूँ ? जो लोग मान-सन्मान की इच्छा करते हैं, वे चाहें तो ईश्वर के पास इन बातों की याचना करें और अपने संचित कर्म में लिपटे रहें। हम तो अपने देह को भीग के ऋषीन कर मानापमान की मिथ्या कल्पना से निराले हो चुके हैं। इसी लिए फ़ज़्ल वकवक कर व्यर्थ श्रम करने की कुछ ज्ञावश्यकता नहीं।" इस प्रकार बरतते-वरतते "मीग में ही त्याग हो जाता है स्त्रीर पांडुरंग का गान करते-करते इंद्रियों का ज़ोर हम पर से छुट जाता है। जब सब भार श्रीविद्यल पर ही डाला जाता है, तो चित्तवृत्ति निश्चल हो जाती है श्रीर भय, चिंता सब दूर होती हैं। जिस प्रकार चिड़िया का बचा मा के पंखों के नीचे दवा हुन्ना बेठता है, श्रीर श्रपनी चोंच या नखों से मा के पास से चारा पाता है श्रीर मा उस के लिए दाना ला कर उसे चराती है, उसी प्रकार तुकाराम श्रीविष्टल के चरणों पर गिर उसी के भरोसे पड़ा है।" इसी विश्वास में आप की हद अद्धा थी कि "अविष्ठल स्वयं सब प्रकार के दुःख सहन कर उत्तमोत्तम वस्तु ही हमें मुख में देंगे। वे हमारे पास से कभी दूर न बैठेंगे या कहीं श्रन्यत्र न जावेंगे। श्रागे पीछे रक्त्ण करते हुए जो कुछ वात-पात हम पर पड़े उन से हमारा रत्नण करेंगे। हम कहीं क्यों न रहें, हमें शंका न रहेगी क्योंकि हमारा द्वैताद्वैत भाव नष्ट हो गया है। श्रीविष्टल ने अब तो तुकाराम का ऐसा भार उठाया है कि बाहर-भीतर जहाँ देखो वहाँ विद्वल ही विद्वल भरा हुआ है।" यही कारण था कि जब-जब श्राप के हितर्चितक श्राप की कुछ चिंता करते, तब-तब श्राप बड़ी हढ़ता से कहते कि "मेरे विपय में अब आप कुछ चिंता न करो। जिस ने यह स्थिति निर्माण की है वही उसे सँभालनेवाला है। गेरी इच्छा से क्या होनेवाला है ? जो कुछ होना होगा वह होगा ही। वुकाराम तो सुख-दु:ख दोनों से ग्रलग है।"

इस बेफ़िकी में मनुष्य उद्धत नहीं होता। उलटा चिनम्र होता जाता है। जनता-स्वरूपी जनार्दन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाने पर श्रीर उसी पर विश्वास डालने पर मनुष्य बड़ा लीन होता है, पर उस लीनता में उस का कोई नाश नहीं कर सकता। वह बड़ी निर्भयता से रहता है। तुकाराम जी कहते हैं ''जब ग्राग में धातु पड़ती है, तो पियल कर उसी में लीन हो जाती है। वह स्वयं शुद्ध होती है ग्रीर उस का नाश भी कोई नहीं कर

सकता। पट में बुने हुए तंतुत्रों के अनुसार वह धातु त्राग में ही मिली रहती है। गर्व, एंट इत्यादि बातें बाहरी रंग की हैं। ये सब मिध्या हैं श्रीर बाहरी बातों की सी मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती हैं। नदी में जब बाढ़ आती है तब जहाँ बड़े-बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं; ऐसी लहरों में भी लवे का घोंसला मज़े से रहता है। नदी का पूर उसे उखाड़ नहीं सकता। जो हाथी शत्रु-सैन्य को कुचल डालता है उसी के पैर-तले चींटी नहीं मरती। वहीं उस का रज्या कौन करता है ? लोहे के घन से हीरे पर चोट मारी जावे तो वह लोहे में युस कर ख़ुद को बचा लेता है पर बड़े-बड़े कड़े पत्थर ऐसे बच नहीं सकते। इस लिए तुकाराम का कहना है कि लीनता ही सब बातों में सार है, श्रीर खास कर भवसागर पार उतारने में वही तमर्थ है। सिर पर बड़प्पन का भार लेनेवाले डूब मरने के ही लायक हैं।" माया और ब्रहा के कराड़े में माया से छुटकारा पाना हो, तो लीनता के सिवा और कोई अच्छी तरकीव नहीं है। ब्रह्म ऋौर माया एक-दूसरे से ऐसे संबद्ध हैं जैसे शरीर छीर छाया ! छागा शरीर को छोड़ कर नहीं रह सकती। तोड़ कर उसे शरीर से ग्रलग करना भी ग्रसंभय है। पर यदि शरीर जुमीन पर नम्र हो कर दंडवत् गिर पड़े तो छाया उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार संसाररूपी परमेश्वर में लीन होते ही भेद-भाव की माया सहज में दूर होती है। ऐसे लीन पुरुष को फिर भय काहे का ? तुकाराम जी ने कहा है कि "भय को तो ग्रय हमारे चित्त में स्थान ही नहीं। जी-जान से त्रात्म-समर्पण करने पर इरने का क्या कारण हैं श्रव तो हम जो-जो करेंगे वही ठीक है। दिन काटने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहेंगे श्रौर जीवन का काम पूरा करेंगे।

श्रीतुकाराम जी महाराज के स्वानुभूतिपर उद्गारों में जो कहीं-कहीं ग्रिभिमानाचरा दीखता है वह इसी निर्माकता पर निर्मर है। सर्वात्मकता के कारण संसार से एक रूप है। है त-भाव से जो मुक्त हो गया उस के लिए काल भयानक नहीं है। काल जगन को दो स्वरूपों में डराता है। एक तो परिस्थिति के रूप में जिसे संत लोग कलिकाल कहते हैं। दूसरा मृत्यु के रूप में । परंतु ये दोनों रूप श्रीतुकाराम जी के-से मुक्त पुरुप को डरा नहीं सकते । श्राप ने तो लाफ़-साफ़ कह दिया कि 'काल जगत को खाता है, पर हम लोग उस के भी सिर पर पेर रखते हैं। हमारा नाच देख कर वह ठहर जाता है और हमें डराने के दहाय हमें संतुष्ट ही करता है। जगत को खाते-खाते उस की जो भूख शांत नहीं होती यही हरि छै गुण सुन कर तृप्त हो जाती है। श्रीर उस की संतप्त वृत्ति धीरे-धीरे शीनल हो लादी है। पाप-पुराय के विषय में आप के उद्गार सुनिए। आप कहते हैं "हम विष्णुदान दुनिया में एते पटे के हाथ फिराते हैं कि न पाप हमारे शरीर के स्वर्श कर सकता है न पुरस । सदा-सर्वदा हम निर्भय रहते हैं, क्यों कि ईश्वर ने ही हमारा सब भार उटाया है। जिस सई-शक्तिमान ईश्वर ने कलिकाल की निर्माण किया, उसी के ब्रंकित होने के बारए हमें उनी मा बल है। हम तो ऐसे ज्यरदस्त हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त हमें दुनिया में युद्ध दीवना ही नहीं। "भैते स्नानंद से इधर-उधर वाजे वज रहे हैं, क्यों कि सहंतार की जीत सीर उप को विर काट इस ने उसे श्रपने पैरों तले कुचल डाला है। जहाँ काल वा ही उद्य स्वता न्हीं व्हार दूसरों की बात ही क्या ? छव वैबुंठ को जाना इन्छ कटिन नहीं हैं।" ऐसी प्रवन

भावना रखनेवाले पुरुप के ही मुख से निम्निलिखित उद्गार निकल सकते हैं। "अब तो मज़्बूती के साथ कमर बाँध कर किलकाल का सामना कर चुका हूँ। भवसागर के ऊपर पेरों पार करने के हेतु पुल बना डाला है। आओ, छोटे-मोटे नर या नारियो, आओ। कुछ फ़िक न करों कि तुम किस जाति के हो। यहाँ तो न किसी प्रकार का विचार करने का कारण है, न किसी तरह की चिंता। जप, तप, करनेवाले लोग व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं। परंतु यहाँ तो मुक्त या मुमुक्तु दोनों प्रकार के लोगों को आम इजाज़त मिली हुई है। नाम का पूरा विला ईश्वर ने यहाँ भेजा है और उसी विल्ले को धारण करनेवाला यह तुकाराम यहाँ आ कर आप का पुकार रहा है।"

इन उद्गारों से पाठकों को श्रीतुकाराम जी महाराज के विषय में यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि जिस साधन से उन्हों ने इतनी उन्नतायस्था प्राप्त कर ली, उस साधन को उन्हों ने श्रास्तीर तक न छोड़ा। उपासना के स्वरूप में शिथिलता त्राते हुए भी नाम-स्मरण तथा ईश-भक्ति के विषय में श्राप श्रटल ही वने रहे। देव श्रीर भक्त एक रूप होते हुए भी भक्त अपने आनंद के लिए अपने को भक्त-स्वरूप में ही समकता है, और प्रमेश्वर का नाम स्मरण करता ही रहता है। जो लोग देव-भक्त की एकता का ज्ञान होने पर नाम-सारणादि साधनों को मिथ्या समभते हैं, उन को मिथ्या ठहराने के हेतु श्रीतुकाराम जी ने सिध्यात्व का भी मिध्यात्व दिखलाते हुए यो उत्तर दिया है। ग्राप कहते हैं कि यद्यपि हँसना, रोना, गाना, नाचना, भजन करना तव भूठ है; मेरा-तेरा समक कर अभिमान का वोक उठाना कूठ है; भोगी, त्यागी, जोगी सभी कूठ हैं, तथापि कूठा तुकाराम कूठे परमेश्वर की सूठी खुति करने में भी सूठा आनंद उठाता है। अर्थात् जो लोग इसे सूठ समकते हैं, उन्हें इस भूठे भजन के लिए तुकाराम पर भूठा ग्राच्चेप करने का क्या कारण है ? इस नाम-स्मरण के त्रानंद की ल्राप को ऐसी चाट लगी थी कि ल्राप उस से कभी ल्राघाते ही नहीं थे। स्नाप कहते, "खाई चीज़ें ही खाने के लिए जैसे जी ललचाता है, मिले हुए प्रेमी जन से फिर-फिर मिलने के लिए जैसे जी तड़पता है, वैसे ही श्रीपांड्रंग के विषय में तृप्ति नहीं मिलती। जितनी ही उस ज्यानंद की प्राप्ति होती रहती है, उतनी ही अभिलाषा बढ़ती जाती है। इंद्रियों का सुखोपभोग-सामर्थ्य थक जाता है; पर फिर भी मन की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती है।" आप समभते थे कि जब सारा जीव नारायण को समर्पण किया है तो जितनी शक्तियाँ मनुष्य के पास हों, उतनी शक्तियों से उसी श्रीपति की सेवा करनी चाहिए। आप स्वयं जैसे इस काम में आनंद मानते थे, वैसे ही आप समफते थे कि ईरवर को भी इस में आनंद मिलता है। और तो क्या संसार-निर्माण करने का कारण भी त्राप यही समभते थे। मनुष्य इस बात को खूब अच्छी तरह से जानता है कि दर्पण का रूप मिथ्या है। पर जैसे इस बात को ख़ूब जानते हुए भी दर्पण में अपना रूप देखने से उसे संतोष होता है, वैसे ही ग्राप का मत है कि ईश्वर ने भी ग्रपना ही स्वरूप देखने के लिए इस जगत को निर्माण किया। बचा जिस प्रकार एक ही काठ के बने हुए बाघ श्रौर गाय के साथ भिन्न भाव मान कर खेलता है, उसी प्रकार ईश्वर ख्रौर भक्त एक रूप होते भी श्राप को इंश्वर भक्ति करने में श्रानंद श्राया करता । श्रीर इसी श्रानंद-प्राप्ति के लिए श्राप अनेक प्रकारों से उस परमेश्वर की सेवा करते थे। आप के मतानुसार मुक्त पुरुप दहीं है, जो बंधन से मुक्त हो कर भी आनंद से ईश्वर-भक्ति करता है। अभिनिवेश को छोड़ कर काम करना ही आप ईश्वर का सहज पूजन समक्ति थे। इसी लिए आप जो दूसरों को उपदेश करते, उस के भी विषय में आप की यही धारणा थी कि "प्राणिमात्र के अंतर्याम में निवास सरनेवाला श्रीहरि ही मेरे मुख से मुक्ते बुला रहा है। में तो केवल इतना ही जानता हूँ कि किसी भूत का हो प्रवास समकता है कि लोगों को हित की वातें सिखाने में कुछ दोप नहीं है।" वास्तव में ऐसे ही पुरुप उपदेश देने के अधिकारी होते हैं और यदि लोगों पर उपदेश का बुछ असर पड़ता है, तो इन्हीं अधिकारी पुरुषों के किए हुए उपदेश का परिणाम होता है।

लोगों के लिए श्रीतुकाराम जी महाराज ने जो हितकर उपदेश किया है, उस का विचार श्रीयम परिच्छेद में किया जावेगा। यहाँ पर ग्राप के स्वानुभृतिपर उद्गारों का विचार करते समय श्राप ने ईश्वर के पास जो वर-याचना की है, उसी का उल्लेख कर इस परिच्छेद को समान करें। इस संसार में रहते हुए श्राप ने ईश्वर ने यही मांगा है कि "महाराज, कृपा कर के श्रपनी प्रीति की पहचान दे कर मेरे मन को श्रनजान कर दो। पिर तो में संसार में ऐसे रहूँगा जैसे जल में कमल का पत्ता। निंदा-स्तृति इत्यादि सुन कर भी न सुन्ँगा श्रीर योगिराज का-सा उन्मनावस्था का श्रनुभय लेते हुए श्रानंद से रहुँगा। स्वप्न से जगा हुश्रा श्रादमी जैसे स्वप्न-सृष्टि को नहीं देखता, वंस ही यह प्रयंच नेरी हि को दिखते हुए भी न दिखे। जब तक ऐसा न हुश्रा, तब तक जो कुछ कर रहा है, गय तकलीफ ही तकलीफ है।" परमात्मा ने श्रीतुकाराम जी को तो यह वर प्रदान किया। पाठकों को भी वह यही वर प्रदान करें!

### हाद्या परिन्हें,द

--4488844

#### सदुपदेश

जैसी बानी वैसी करनी—श्रद्धा उस पर जड़ती है। कियाशून्य वाचाल विषय में जमी हुई भी उड़ती है। जैसा कहता वैसा चलता—लोग उसे ब्रादरते हैं। ऐसे ही उपदेशक को जन सभी एक से डरते हैं।

यदि दुनिया में सब से सहल कोई काम हो तो वह है दूसरों को उपदेश करना। कोई भी इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि उपदेश करने के लिए किसी विशेष सामध्य या अधिकार की आवश्यकता है। जीभ उठाई और लोगों से कहने लगे, 'यों करो, यों करना चाहिए, यों न करना चाहिए इत्यादि।' हर एक मनुष्य अपने तई ख़ुद को दूसरों का उपदेशक होने योग्य सममता ही है। उपदेश के समय वह इस बात का विल्कुल विचार नहीं करता कि वह स्वयं क्या करता है या कर रहा है। जो बातें वह दूसरों को सिखाता है, उन का वह स्वयं आचरण तो करता ही नहीं, वरन वहुधा उस के विल्कुल विरुद्ध उस का आचरण होता रहता है। आज जिधर देखो उधर ऐसे हजारों उपदेशक मिलेंगे जो स्वयं असत्य बोलते हुए सत्य की महत्ता सममाने की चेष्टा करेंगे, स्वयं सब प्रकार से इंद्रिय-सुखों में लोट-पोट रह कर दूसरों को इंद्रिय-सुख का त्याग करने का पाठ सिखावेंगे। हमारा समाज ऐसे वाक्यंडितों से भरा हुआ है, और जहां देखों वहाँ उपदेश-वाक्य बराबर कानों में गूँ जते ही रहते हैं। पर इस सब का परिणाम क्या

होता है ! इतने उपदेशकों के उपदेश करने में कटिवद रहते हुए भी हम जहाँ के तहाँ छौर ल्यों-के-त्यों हैं । इस का कारण केवल यही है कि उपदेशकों का काम अयोग्य लोगों के हायों में पड़ा है। लोगों की निंदा करना, उन के दोष दिखलाना बड़ा आसान है। पर अंत-र्मुख दृष्टि रख कर उन्हीं कामों के विषय में श्रपने पैरों तले क्या जलता है, इने पहचानना वड़ा कठिन है। श्रीतुकाराम जी महाराज इस प्रकार के उपदेशक न थे। उन की वासी में श्रनुभव का तेज रहने के कारण वह बड़ी श्रोजस्त्रिनी थी श्रीर उस का भोतृगणों पर प्रभाव भी ख़ूब पड़ता था। स्वयं अनेक कष्ट सहन करने के कारण उन के सच्चरित्र के विषय में लोगों का पूरी-पूरी दिलजमई हो चुकी थी। लोगों का हद विश्वास हो गया था कि आप जो कुछ कहते, सचमुच लोगों के ही हित का होता और उसे कहने में लोगों के हित को छोड़ त्राप का खुछ भी स्वार्थ न था। श्रीतुकाराम जी महाराज के त्वयं सब प्रकार के स्वार्थ से उच्चतम पद पर पहुँचे रहने के कारण उन के व्यक्ति-विपयक स्वार्थ की किसी को शंका भी न होती थी। लोग जान चुके ये कि केवल उन्हीं के हित के लिए ग्राप का जीव ह्ट रहा था ऋौर यही कारण था कि लोग ऋाप की बड़ी कड़ी-कड़ी फटकारें भी शांति से बुन लेते थे। त्राप के मन में किसी के प्रति द्वे पबुद्धि न रहने से त्राप के शन्दी की मार किसी व्यक्ति या जाति पर न पड कर हमेशा व्यक्तिगत या जातिगत दोवों पर पड़ती थी। श्राप साफ़-साफ़ कहते ये कि "मेरे बोलने पर कोई कृपा कर कोध न करो। में जो कुछ कहता हूँ, वह अनेक लोगों के हित के लिए है, और इसी लिए आप उसे बुद-चित्त से सुने । में किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता हूँ, केवल सुरी वातों के दोप दिखलाता हूँ। सबों के हित के अतिरिक्त मुक्ते लाभ ही क्या है !" आप का यह वचन लोगों को भलीभाँति समभ में आ चुका था और इसी लिए आप के मुख से सरुपदेश मुनने के लिए लोग वड़ी दूर-दूर से दौड़े आते थे। इस संसार में इंद्रियों पर विजयी नव संसारिक सुखों की ग्रीर से विरक्त ग्रीर पहले कर के पीछे उपदेश देनेवाला महाला कचित् ही मिलता है। परोपकारी जागृत पुरुष का हृदय नींद में पड़े हुए श्रन्य दुःनी लोगों को देख दुखी होता है, श्रीर यही हृदय का दुःख हलका होने के हेत उस के मुख न उपदेश-स्वरूप धारण कर बाहर निकलता है। खुद का पूरा फ़ायदा होने पर भी मद लोगों का कल्याण जब तक न हो तब तक परोपकारी पुरुप की आत्मा सांत नहीं हैं: सकती श्रीर इसी लिए कोई उत्ते पूछे या न पूछे वह उपदेश करता चला ही जाता है :

इसी प्रकार के सदुपदेश को शीतकाराम जी महाराज ने कई बार मेथ-वृष्टि वी उपमा दी है। चारों छोर की गरमी से भूतल पर की सब छार्छ ता नष्ट हो कर वहीं मेपन्य में परिगत होती है भीर फिर उसी भृतल को शांत करने के लिए वह वर्षान्य में पिरती है। उसी प्रकार दुनिया के दुःखी जनों के दुःख देख उसी संदेदना से शीदकाराम जी धेने साथ पुरुप का हृदय पसीजता है छोर उसी पतीजे हृदय से सदुपदेश-भरे शब्दों की वर्ष में की पुरुप का हृदय पसीजता है छोर उसी पतीजे हृदय से सदुपदेश-भरे शब्दों की वर्ष में की है। जमीन पर पानी गिराता हुछा सम भूमि की योग्यादोग्यता का भेदभाव सन में उख कर नहीं बरसता। वह छपने स्वभावानुसार पानी गिराता है छोर नीचे की जमीन छपने स्वभावानुसार पानी गिराता है छोर नीचे की जमीन छपने स्वभावानुसार पानी गिराता है हिंदी सभी होती है वर्ष वर्षी कार्यों पर

बूँद भी न ठहरने दे कर रूखी की रूखी ही रह जाती है। इसी तरह श्रीतकाराम जी महा-राज का उपदेश सार्वजनिक स्वरूप का रहता। वे किसी विशिष्ट व्यक्ति के। ग्रपने उपदेश का लच्य नहीं बनाते थे। उपदेश सुन कर जिस में जो दोप होता उसे ही वह फटकार लगती श्रीर श्रापने-श्रपने स्वभावानुसार वह उसे ग्रहण करता । श्राचार्य श्रामनवगृत जी ने उपदेश के तीन प्रकार माने हैं - प्रभु-सम्मित, सहत्सिमित ग्रीर कांता-समित। पहले प्रकार का उपदेश राजाज्ञा की नाई कहता है "ऐसा-ऐसा करो। न करोगे तो दंड दे कर तुम से वह करवाएँगे ।" मुहत्सिम्मित उपदेश हितकर मित्र-सा स्पष्ट शब्दों में व्यक्तिगत दोष दिखला कर उस व्यक्ति के। सुधारने का यह करता है। श्रीर तीसरा प्यार करनेवाली पत्नी की तरह प्रत्यच उस व्यक्ति का उल्लेखन कर केवल सामान्य शब्दों में कोई बात कह देता है। इसी प्रकार के उपदेशपद शब्दों को सम्मटाचार्य जी ने काव्य कहा है। क्योंकि इस का ऋर्थ वाच्य न रह कर व्यंग्य रहता है। श्रीतुकाराम जी के उपदेशपर अमंग भी इसी लिए काव्य माने जाते हैं। उन्हें पढ़नेवाला पाठक जिस मनःस्थिति में होगा, उसी मनः स्थिति-विषयक ग्राप का उपदेश उस के मन में दृढ जम जाता है ग्रीर विना कुछ परिश्रम किए उस का मन उस लदुपदेश को ग्रहण कर स्वयं श्रपने दोव दूर करने लग जाता है। श्राप का उपदेशरूपी श्रमंग-संग्रह धर्मार्थ श्रीपधालय का-सा है । सीम्य से सीम्य श्रीपधियों से ले कर तीव से तीव ऋौषधियाँ या उपायों तक सब चीज़ें यहाँ विद्यमान हैं। इस श्रीषधालय में एक श्रीर विशेषता यह है कि रोग श्रीर श्रीषधि दोनों का पुरा-पुरा वर्णन उस श्रीषधि के नीचे लिखा हुआ है। जिस मरीज़ को जो बीमारी हो, वह अपने रोग के मुश्राफ़िक दवा पहचान ले श्रीर उस का मज़े से सेवन करें। न कोई उसे रोकेगा, न कोई उस पर ज़बरदस्ती करेगा । इस लिए अब सामान्य स्वरूप के इन श्रौषधिस्वरूप श्रमंगों का विचार करें ताकि पाठकों में से यदि किसी को इच्छा हुई तो अपना रोग पहचान उस की दवा का वह सेवन करे और नीरोग हो जावे।

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रीतुकाराम जी महाराज का खास उपदेश हिर-भिक्त का है। हिर से एकरूप होने पर भी जिसे उन्हों ने न छोड़ा, जिस के भेम में ने आमरण रँगे रहे, उस हिर्मिक्त का उपदेश न करना उन के लिए अशक्य ही था। श्राप का अटल सिद्धांत था कि जिसे नरदेह की प्राप्ति हुई हो, उस के। हिर-भिक्त कर के नरदेह का साफल्य करना चाहिए। राजा हो या रंक, श्रूर हो या कायर, सिद्ध हो या साधक, आहाण हो या चांडाल हर एक को हिर्मिक्त का उपदेश आप ने एक ही सा किया है। नरदेह बार-बार नहीं मिलता। और किसी देह में मुक्त होना दुष्कर है। इस नरदेह में ही मुक्ति मिलाना सुलभ है। कई जन्मों के बाद इस नरदेह की प्राप्ति होती है। पर इस प्राप्ति से मनुष्य फूला-फूला किरता है। उस के मन में यह विचार स्पर्श तक नहीं कर पाता कि यह नरदेह अपने अधीन नहीं है। यह हमेशा अपने साथ एक ही स्वरूप में रहनेवाला नहीं है। जिन आँखों के। उन की इच्छा के अनुसार बड़े-बड़े प्रयत्नों से अनेक हश्य दिखाए, वे आँखों हमें थोड़े ही दिन में छोड़ने का प्रयत्न करती हैं। जिन बालों को सुगंधित तेल लगा कर और गरम पानी से थे। कर सँवारा, वे भी या तो अपना रूप बदलते हैं या हमारे पास

ते उड़ जाते हैं। जिस देह का पालन करने में हम दिन-रात परिश्रम करते है, वह भी हमारे तव कष्टों को अहरण कर अतं में नाना प्रकार के दुःखों से व्यात हो जाता है। श्रंत में काल की स्रोर देखा जावे, तो वह पल-पल गिनता हुस्रा स्राखिरी घड़ी साधने के लिए नज़र लगा कर वैठा ही है। इस स्थिति में एक दूसरे की मौत देखते हुए भी मनुष्य निश्चिंत हो कर 'श्राज नहीं कल करूँ गा' कहता हुए वैठ ही कैसे सकता है ? इस लिए जन तक काल का हमला हुआ नहीं, तभी तक सब काम छोड़ कर आदरपूर्वक श्रीहरि नाम लेना चाहिए स्रीर स्रच्य सुख का भांडार भर कर, त्रपना हित साध लेना चाहिए। जय काल की मपट त्रावेगी, तव मा-वाप, भाई-वहन, स्त्री-पुत्र तुमे कोई भी छुड़ा न सकेगा। इस लिए जब तक सामध्ये हैं, जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, तभी तक उठो छीर शीवृता से श्रीपांडुरंग की शरण जास्रो। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है। देनेवाला, दिलानेवाला ले जाने ग्रीर लिवा जानेवाला वही है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इस लिए नश्वर सुलों के हेतु शाश्वत ईश्वर-शक्ति को न छोड़ो। इस हिरि-भक्ति के लिए किसी विशिष्ट श्रिभिकार की आवश्यकता नहीं। तुम चाहे जिस जाति के हो, तुम्हारे हाथों कितने भी महापाप क्यों न हुए हों, केवल मुख से नाम-स्मरण करो तो सब कुछ हो सकता है। आप ने यड़ी अधिकारयुक्त वाणी से कहा है कि "लोगो, सुनो, अपने हित की वात गुनो, श्रपने मन से पंदरीनाथ का स्मरण करो । नारायण नाम गाते हुए फिर तुम्हें कुछ भी यंधन न रहेगा। भवसागर तो इसी तीर पर तुम्हारी दृष्टि से सूख जायगा। कलिकाल तुम्हारी सेवा करेगा। माया-जाल के सब फंदे छूट जावेंगे और रिद्धि-सिद्धि तुम्हारी सेवा करने लगेंगी। वत् शास्त्रों का सार यही है। सव वैदों का गुहच यही है। सब पुराण भी इसी विचार का प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, शूद्ध तो क्या चांडालों को भी नाम-स्मरण का ग्रिधिकार है। यच्चे, स्त्रियाँ, पुरुष, वेश्यात्रों को भी यहाँ मनाही नहीं। तुकाराम ने स्वयं रस का अनुभव किया है और जिस किसी की इच्छा हो वही इस का अनुभव कर सकता है।"

इल सुलभ साधन का प्रचार करने के हेतु श्रीतुकाराम को यहे कप्ट उठाने पहे। एत सीधे-साधे रास्ते से जानेवाले लोगों के मार्ग में जो अनेक मत-मतांतरों के काँट फेले पहें थे, उन्हें दूर करना अत्यंत आवश्यक था। इन की ख़बर यदि तुद्धाराम अपनी ओ दिन्द्री वाणी से न लेते तो यह मार्ग इतना प्रचलित न होता। आप का तो मत ही था कि 'यहि पीठ कर आटा अच्छा बनाना हो तो अनाज में के कंकड़ पहले बीन डालने चाहिए। पेत में उनी हुई घास जब तक न निकाली जाय तब तक खेत अच्छी तरह ने नहीं यहता है। अन्यथा सब काम बिगड़ जाता है और जरा से आलम के कारण आहिए में केवल 'द'य-राय' ही बचती है।'' इसी लिए आप ने मत-मतांतरी का खंडन किया। गाँडा पेते-पाले, मदापी, चेलों से बेडित, संत-महंतों की आप ने ख़बही ख़बर ली है। जवन्दर्सी उपदेश देंगेवाले, रिज्ञ्या माँगनेवाले, विधवा स्त्रियों का ललचा कर उन के पान ने द्रवा ही निवाने वेगानुणी, पेटपूजक महंत; प्याज खानेवाले और शुद्र की का रावेली दनानेवाले प्राण-पाटक; जटा बढ़ा कर अपने देह में मृत-पिशाचों का संचार करा वर महिएस वरस परालेवाले साध; बड़े-यहे तिलक लगा कर और होरे होने पाले में पिट्रवर भाव कर वर्ष का वर्ष महिला कर स्तरिक करा वर महिएस वरस परालेवाले साध; बड़े-यहे तिलक लगा कर और होरे हों माला गले में पिट्रवर भावन वर्ष करांत्र करांत्

१२२

चैरागी; गेरुए कपड़े पहने हुए संन्यासी; कान फाड़ कर भीख माँगनेवाले नाथपंथी; कौड़ी-कोड़ी के लिए सिर फ़ाडनेवाले और लोहे की जंजीर और चमड़ा पहननेवाले मलंग: तिलक टोपी ऋौर सफ़ेद घोती पहने हुए श्राद्धांतप्रिय तीर्थवासी पंडे; भस्म लगा कर श्रीर गले में लिंग वाँध कर घंटा ऋौर शंख वजानेवाले जंगम: इन सवों की पोल श्रीतकाराम जी ने ऋपने अभंगों में खोल दी है। इन में से कुछ तो लोगों से मान-सम्मान पाने के लिए केार-केार कर तिलक लगाते थे, कुछ बदन पर भभृत रमा कर आँखों का मूँद पापाचरण करते थे, श्चन्य वैराग्य के नाम से यथेच्छ विषयोपभोग करते थे श्रीर दूसरे छाछ ग्रपने शिष्यों का पिला कर समर्पित दूध सामने आते ही 'नारायण' कह उस को प्रेमपूर्वक स्वीकार करते थे। कछ लोग शारीर में देवतात्रों का संचार करा कर लोगों के। भुलाते थे। इन के विषय में तुकाराम जी पूछते "यदि देव इन के ग्राधीन होता तो ये भीख क्यों माँगते, ग्रीर इन के वाल-बच्चे क्यों मरते ?" इन्हीं के साथ ब्रह्मज्ञान की वातें कह कर भक्ति का उच्छेर करनेवालों पर भी श्रीतकाराम जी ने अच्छी फटकारें लगाई हैं। ब्रह्मज्ञान कहने की बात नहीं है, अनुभव करने की है। मुख से ब्रह्मज्ञान की वात कहें मन में धन की तथा मान की च्रिभिः लापा घरें। ऐसे लोगों के विषय में तो त्याप ने यह कहने में भी कसर न रक्खी कि धिकार है इन लोगों को जा केवल अपनी वागी का कष्ट दे कर लोगों से तो बहाज्ञान की वातें . करते हैं श्रीर स्वयं श्रनाचार करते हैं। श्राप प्रश्न किया करते थे कि यदि सब ब्रह्मः स्वरूप है और विना बहा के एक भी स्थान खाली नहीं है तो देवता की मूर्त्त में ही बहा क्यों नहीं है ?" पर जिस के मन में भाव नहीं उसे कहाँ तक समभाया जावे। ऐसे सव लोगों से आप का साफ़-साफ़ कहना था कि 'धत्रा पिला कर लोगों के। न लूटे। अपनी इंद्रियों पर विजय पा कर पहले उन्हें अपने काबू में लाख्रो। निरचय से चलो, जैसा वालो वैसा करो, पेट भरने की विद्या और परमार्थ की गटपट न करो और आत्मवंचना कर लोगों का न भुलाश्रो । निष्काम भजन से हरि-प्राप्ति कर लो श्रोर फिर उस के गुणानुवाद गाते ही रहे। । ज्ञान का दोंग न फैलाब्रो, सगुण भक्ति का सेवन करो ब्रोर जब तक तद्दारा सिद्धि प्राप्त न है। अद्भेत की बातें न करे। इस प्रकार खुद तरे। और दूसरों के। तारे।" कभी सीम्य श्रीर कभी कठार भाषा में इन सब लोगों का श्रीतकाराम जी महाराज इसी भाशय का उपदेश करते थे।

दंभ पर श्राप की बड़ी कड़ी नज़र थी। यह पहले कहा गया है कि व्यक्तिगत विषय में श्राप थोड़े से दंभ के पन्न में थे। परंतु मन में राम न रहते हुए भी राम-नाम की माला एकांत में फेरने के योग्य ही दंभ श्राप चाहते थे। क्यों कि श्राप की हड़ श्रद्धा थी कि ऐसा करने से धीरे-धीरे चित्त शुद्ध होता है। पर साथ ही दंभाचार कर लोगों के। फँसानेवाले दांभिकों पर श्राप का बड़ा क्रोध था। इसी लिए जहाँ-कहीं दांभिक लोग श्राप के देखने में श्राते, उन पर श्राप बराबर श्रपना टीकास्त्र चलाते। बाहर का स्वाँग बना कर लोगों की श्रांखों में धूल फेंकनेवालों की श्राप खूब क़लई खोलते। श्राप कहते "भगवे रंग के कपड़ों से ही यदि श्रात्मानुभव श्राता तो सभी कुत्ते श्रात्मानुभवी हो जाते, क्यों कि उन्हें तो भगवा रंग ईश्वर ने ही दिया है। जटा-दाढ़ी बढ़ाने से ईश्वर मिलता तो सभी सियार ईश्वर को

प्राप्त कर लेते । ज़मीन खोद भीतर रहने से यदि मुक्ति मिलती तो सभी चूहे मुक्त हो जाते । इस लिए तुकाराम का मत है कि ऐसे वाहरी रूप वना करं शरीर की पीड़ा व्यर्थ में ने देनी चाहिए ।" छुत्र्या-छूत का दंभ करनेवालों से छाप का सवाल रहता कि "वाहर धोने से क्या फ़ायंदा-जब तक अंतर मैला हि ? पाप से भरे देह का विचार न कर के जो भूमि सदैव पवित्र है उसे शुद्ध करने से क्या लाभ ?" त्रागर शुद्धि चाहते हो, तो काम-कोषादिकों का संसर्ग टाल कर शुद्ध होना चाहिए। अगर मनुष्य अपना हित चाहता है तो उसे दंभ को दूर करना चाहिए, चित्त शुद्ध करना चाहिए ख्रीर एकांत में बैठ श्रीविद्यत का नामं लेना चाहिए। ऐसा करने ही से गोगल जी हृदय में आ वैठेंगे श्रीर कष्ट के फल प्राप्त होंगे। त्र्याप शुद्ध मन के वड़े प्रेमी थे। जब तक हमारा मन शुद्ध न हो तब तक दूसरों पर हँसने का हमें ऋधिकार ही क्या ? एक ऋशुद्ध-चित्त के पुरुष का दूसरे ऋशुद्ध-चित्त पर हँसना ऐसा ही है मानों दोनों आँखों में मोतीथिंदु रखनेवाला पुरुप किसी काने की घोर देख कर हँसे। ऋाँखों में जैसे ऋगुमात्र भी धूलकण नहीं सहा जाता वैसे ही चित्त में जरा-सी भी ऋगुद्धता न रखनी चाहिए। मनुष्यों को चित्तशुद्धि के विषय में कोई फँसा मके तो सके पर सर्वातर्यामी ईश्वर के। इस विषय में भुलावा देना संभव नहीं। शुद्ध होते ही चित्त स्थिर होता है स्त्रौर फिर इष्ट विषय पर जम जाता है। जिस का चित्त स्थिर नहीं यह तो पागल कुत्ते का-सा इधर-उधर चारों च्रोर घूमता फिरना है। ऐसे ग्रस्थिर नित्त केा न काशी से लाभ न गंगा से । सन चंगा न रखनेवालें लोग गंगा जी में भी वैसे ही ग्रापित्र वने रहेंगे। जैसे उवलते पानी में भी हरे दाने गलते नहीं, वही हालत इन ग्रास्थिर चित्त लोगो की है। चित्त-शुद्धि न हो वहाँ उपदेश से क्या लाभ १ इस विषय में त्राप ने कई दृष्टांत दिए. हैं। ब्राप कहते हैं 'अगर पानी ही साफ़ न हो, तो साबुन से क्या फ़ायदां? यंध्या की का वंतान न हो, तो पति का क्या दोप ? नपुंसक के। स्त्री में भी सुख क्या ? प्राण चले जाने पर शरीर किस काम का ? विना पानी के खेती कैसे हो ?" दुष्टिचत्त पुरुष दुनिया भर को हुए ही सममता है। दुराचारी पुरुष का अपने साले पर भी विश्वास नहीं उमता। चौर को सब संसार चोर ही मालूम पड़ता है। इस लिए चित्त का शुद और हट रावना चाहिए। यह सहल नहीं है, पर इसे साध्य किए बिना काम नहीं चलता। टौदियों के पाव सह कर ही पत्थर ईश्वर-प्रतिमा का स्वरूप पाता है। जो शुरु पुरुष दारा, शुन्न, गोली खाता है, उसी की कीर्ति बढ़ती है। जो आग का डर भूल जाती है, बढ़ी मं सर्ती-पद को प्राप्त होती है। इसी प्रकार जिसे इष्ट-साधना करनी हो, उसे चित्र गुढ़ और टढ़ कर के इष्ट विषय में लगाना चाहिए।

चित्त शुद्ध करने के लिए उसे अशुद्ध करनेवाली वार्तों ने बचाना चाहिए। विस् पो छुना कर इधर-उधर भड़कानेवाले विषय—विशेषतः द्रव्य और की के उपत्र चाहिए। विषयास्ति को श्रीमद्भगवद्गीता में भी सर्व दुःखें का मृत बदावा है। हर्त के लेंग, काम, कोष, सम्मोह, स्मृति-श्रंश, बुद्धिनाश और अंत में सर्वनाश होता है। इन विषयों के लोग से ही जानी पुरुष पशुवत् आचरण करते हैं। होन में लोग करते के अपना में लोग उत्तर होता है। विषयलोज्जप लोगों वी उदी देखें वहीं पार्टीहर ही होती है। सेवन करते समय तो ये विषय मीठे लगते हैं पर इन के फल कडुए से कडुए होते हैं। इन चित्त-विद्योभक विपयों में आप ने दो का प्राधान्य दिया है। एक कनक और एक कामिनी। कनक शब्द में सभी इष्ट पदार्थों की व्याप्ति है, जो द्रव्य से मिल सकते हों। इस लोभ से मनुष्य की कृपणता वेहद बढ़ जाती है। इसी से वह अन्य सब काम छोड़ देता है और केवल कृपणता में ही आसक्त रहता है। इस बात का आप ने एक बड़ा मनोरंजक दृष्टांत दिया है। एक स्त्री एक समय पंदरपुर जाने के लिए निकली। वारकरी लोगों के साथ शहर के दरवाज़े तक जा कर उसे कुछ याद आई और घर में आ कर बहू से कहने लगी "अरी बहू, सुन। मैं तो जाती हूँ, पर घर का दूध-दही न खर्च डालना। दही का जो छोटा उबला मैंने जमा रक्खा है उस का दही मेरे वापस आने तक न निकालना। सिलल्लोड़ा, ऊखल-मूसल सब सँभाल रखना। कोई ब्राह्मण घर आवे, तो उस से कहना घर के लोग पंदरपुर गए हैं। थोड़ा-थोड़ा ही खाना ताकि घर में के चावल खतम न हों।" बहू ने सब कुछ सुन लिया और जवाब दिया, 'आप का कहना सब ध्यान में है। आप सुख से यात्रा कीजिए और घर की फिक्र कुछ न कीजिए।" बहू की यह सादी बात भी सुन बुढ़िया विचार करने लगी, "यह सौत तो यही चाहेगी। इस लिए अब पंदरपुर न जाऊँगी। यहीं रहूँगी।" विचार कर आखिर बोली—

बाल बच्चे, घर दार । यही मेरा पंढरपुर । श्रव पंढरी न जाऊँ । सुख मान घर रहूँ ॥

ऐसे सब लोगों को तुकाराम जी का उपदेश है कि "करोड़ों रुपए पात्रो पर ध्यान रहे इस बात का कि साथ लँगोटी भी न जावेगी। चाहे जितने पान खात्रो, ग्राखिर खखे मुख से ही जाना पड़ेगा। पलंग, गहा, तिकयों पर मज़े से लेटो, पर ग्रंत में लकड़ी कंडों के ही साथ सोना है। इसी लिए तुकाराम कहता है कि इन सबों का त्याग कर एक राम की ही चिंता करो।" परधन ग्रीर परनारी के विषय में ग्राप ने कहा है कि "ग्रगर कोई साधना करना चाहे तो दो ही साधन बस हैं। परधन ग्रीर परनारी को वह कभी न छूए।" स्त्रियों के विषय में ग्राप का स्वयं बड़ा कटु ग्रानुमव था। इसी कारण ग्राप ने बड़े कड़े शब्दों में स्त्रियों की निंदा की है।

चित्त-विद्योभक तथा चित्त को अनाचार में प्रवृत्त करनेवाली वातों के वर्णन में आप ने तत्कालीन हीन समाज-स्थिति का यथार्थ चित्र खींचा है। उस समय वेद-पाठक ब्राह्मण मद्य-सेवन करते थे, उन्हों ने अपना आचार छोड़ दिया था, वे हरि-कथा सुनने में हीनत्व समक्तते थे और बत, तप आदि कुछ न कर केवल पेट का पूजन करते थे। वे चोरी और चुगलखोरी करते थे। चंदन यशोपवीतादि ब्राह्मणों के चिन्ह छिपा कर मुसलमानी लिवास पहनते थे। सुदबकखाने का हिसाब लिख कर और तेल, घी इत्यादि रस वेच कर उपजीविका करते थे। ब्राह्मण इस प्रकार नीच के भी नौकर हो चुके थे। राजा लोग प्रजा को पीड़ा देते थे। जब ये दो मुख्य वर्ण अपना-अपना कर्तव्य छोड़ चुके थे, तब वेश्या-दिकों से और क्या अपेद्धा की जाती ? लोग गायें और वेटियाँ वेचते थे। वेटी वेचने के

विषय में तुकाराम ने लोगों की ख़ूब ही निंदा की है। जो कोई गाय बेचता, कन्या के बदले धन की स्वीकार करता तथा हरिकथा कह के पैसे कमाता वह ग्राप के मत से चांडाल-सहश होता। ये लोग यह नहीं जानते थे कि कन्यादान का पुगय पृथ्वीदान के समान है। ऐने पुरायकारक कन्यादान के आगे कन्या-विकय करनेवालों के पाप की गएना कहाँ तरु की जाय ? कुछ लोग संत-सज्जमों का आदर करने के बजाय मुसलमानों के देवों को पूजते थे। पेट के मारे लोगों की यह हीन-दीन स्थिति हो रही थी कि चांडालों के घर से भी खिचड़ी माँग खाते थे। लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी कि मदार, भाँग इत्यादि अस्पर्य जाति की स्त्रियों से संबंध रखते । गाय को मारते श्रौर घोड़ों की सेवा करते । वेश्याश्रों को वस्तादि उपहार देते और गरीव लोगों को धक्के मार कर निकालते। हरिकीर्तन में जाने के लिए उन्हें समय न मिलता पर घंटों ही चौपड़ खेलने में गँवाते। स्त्री-संबंधी जनों को घर में ख़ूब खिलाते, पर मा-बाप को घर के वाहर निकाल देते। साधुत्रों की चुल्लू भर पानी न देते पर रखेली के न्हाने के लिए पानी खींच देते। हरिदासों के पैर कभी न चूते, पर वेश्यात्रों की चोलियाँ भी धोते। ब्राह्मणों को नमस्कार न करते, पर तुकी छोरती की मा से भी द्यधिक मानते । देव-दर्शन को न जाते पर चौराहों पर बड़े टाट-बाट ने छड़ वैठते । स्नान-संध्या या राम-राम न कहते पर बड़ी चाव से गुड़-गुड़ श्रावाङ निकालने हुए हुक्का पीते । अपना सब जीवन स्त्री के अधीन करते और उस का मन रखने के लिए पर के लोगों से विभक्त हो ब्रालग रहते । यह सब परिस्थिति देख कर तुकाराम जी के हरण में यह पड़ जाता और आप के मुख से पुकार निकल उठती कि 'नाथ, क्या आप मी में ही ? प्रय तो उठ दोड़ो श्रीर भारत को वचाश्रो।'

श्रनाचार में प्रवृत्त करनेवाले विषयों का ज्ञान होने पर भी उन्हें टालना श्रीर मन को सन्मार्ग की श्रोर प्रवृत्त करना श्रासान नहीं है। मनुष्य धनेक बार ध्रानं मन को ध्रा वातों की ख्रोर से परावृत्त करता है, पर वह हठी वालक-सा फिर-फिर उर्छ। की छोर दीहा जाता है और इस कारण मनुष्य कई बार अपनी उन्नति के दिपय में निगरा है उन है। ऐसे निराश जीवों को तुकाराम जी का उपदेश फिर से छाशायुक्त कर देता है। आप के कई अभंगों में ऐसी वीरश्री भरी हुई है कि कायरों के हाथ भी पुरकुराने लगते हैं। गरे से मरे दिल में भी कई अभंग जान डाल देते हैं। आप का कथन है कि महुल के धीर-धीरे मन को जीतना चाहिए। सब से पहले कुछ न बुछ नियम कर के उने किया पालना चाहिए। जो काई नित्य-नियम के विना अन्न-तेवन करता है इस हा जीवन आप के सत से कुत्ते का-सा है। कुछ न कुछ ध्येय मनुष्य ध्राने नामने न स्वयं हो उस धा बीवन लरजास्यद ही है। मनुष्य को उद्योग—संतत उद्योग—करना चाहिए। किया हुइए हैं भयल फिर-फिर से करना चाहिए। संधन करने के बाद ही मलवन हाथ छाता है. यहने निर्दे । इस लिए श्रन्छ। काम बार-बार करना चाहिए । पीटा जद तक जमीर में झन्छ। करा जमा नहीं तब तक उसे पुनः-पुनः शींचने की ज्ञावर्यकरा रहती है। एउ रूप परि वर सुत बावे तो पित उस में कोंपते छाने की छाशा नहीं वहती। डीकी की चेटे वाले कारे ने प्रथर दचता है वही देव-स्वरूप को पहुँचना है छौर ने पृष्ट नाट है वह पानगृहि है लगाया जाता है। मुश्किल पहले-पहल ही पड़ती है। मक्खन में जब तक मैल रहता है तभी तक वह कड़कड़ाता है और उफान खाता-है; मैल जल जाने के बाद वह स्वयमेव शांत हो जाता है। अगर फ़ायदा चाहो तो मुफ़ में नहीं मिलता। जो कोई हथेली पर सिर रख कर लड़ाई में लड़ता है उसे ही विजय मिलती है। ऐसे कामों में उतावली किसी काम की नहीं। पानी की चाल से धीरे-धीरे ही चलना चाहिए। जो बीज ज़मीन में गहरा वोया जाता है वही अच्छा आता है। ऊपर-ऊपर विखरा हुआ बीज चिड़ियाँ चुग जाती हैं। जो सोना कसीटी पर कसा जाता है और आग में परखा जाता है वही कीमत में चढ़ता है। अगर गेहूँ के आटे की रोटी अच्छी बनाना हो, तो उसे ख़्व गूँथना पड़ता है। इसी प्रकार मन को भी भार-वार गूँथना चाहिए। रोज़ के रोज़ कुछ न कुछ करना चाहिए। सख़ी वातों से ही काम नहीं चलता। धीरज रक्खो तो भगवान अवश्य सहायता देते हैं। शांति-पूर्वक धीरज से अभ्यास करो तो असाध्य वातें भी सुसाध्य हो जाती हैं। अभ्यास सब कामों को आसान कर देता है। सूत की रस्सी भी रोज़ आते-जाते पत्थर को काट डालती है। इस लिए मनुष्य को उतावली छोड़, धीरज रख कर, उत्साह-पूर्वक एक-सा उद्योग करना चाहिए। ऐसा उद्योग करने पर ईश्वर दूर नहीं है।

दृढ़ निश्चय के कारण जैसे-जैसे मन काबू में आता है, वैसे-वैसे आशा, ममता, इत्यादिकों का नाश होता है श्रीर चमा, नम्रता, सत्य, शांति, दया, निर्वेर इत्यादि गुणीं का उत्कर्ष होता जाता है। यदि ईरवर-योग की इच्छा हो, तो सांसारिक सुखों की त्राशा मन से प्रथम नष्ट होनी चाहिए। आशा के कारण न उपदेशक साफ़-साफ़ बोलता है न श्रोता यथार्थतया सुनता है। अर्थात् एक गूंगा और दूसरा बहरा बनता है और दोनों के समागम से कुछ भी लाभ न हो कर दोनों कोरे के कोरे रह जाते हैं। पद्मांतर में जिस ने स्रास छोड़ दी, उस का ईश्वर भी दास होता है। सत्तापूर्वक ईश्वर को अपना सेवक बनाना हो, तो आशा को प्रथम छोड़ दो। ईरवर भी जिस पर कुपा करता है, उस की आशा अपहरण कर लेता है! भक्त के आशा-पाशों को वह प्रथम ही तोड़ डालता है। खुद के सिवा दूसरे किसी को भक्त का आधार वह रहने ही नहीं देता। आशा, तृण्णा, माया, श्रपमान के बीज हैं श्रीर भक्त के विषय में ईश्वर इन्हें पहले ही नष्ट कर देता है। श्रतएव यदि ग्रपनी ग्राशा, ममता इत्यादिकों के स्थान नष्ट हो जावें. तो मनुष्य को वह ईएवर का श्रनुग्रह ही समम्तना चाहिए। ईरवर-प्राप्ति के श्राङ् श्रानेवाली वाते तथा व्यक्ति, सवीं का त्याग करने का तुकाराम जी ने सोदाहरण उपदेश किया है। प्रह्लाद ने पिता, भरत ने माता, विभीषण ने भाई का त्याग ईश्वर के लिए ही किया । वैसे ही ईश्वर के ग्राड़ ग्राने-वाले पुत्र-पत्नी इत्यादिकों को भी छोड़ना चाहिए। अपने ध्येय के हेतु संसार की आशाएँ छोड़नी ही पड़ती हैं। संसार प्रवृत्तिपर और ध्येय निवृत्तिपर होने से दोनों का साथ जम ही नहीं सकता । जब श्राशा, समता, तृष्णा चित्त से नष्ट हो जाती हैं, उन का स्थान दया, शांति, त्तमा ले लेती है। क्रोध का मूल काम ही जहाँ न रहे, वहाँ शांति के स्रतिरिक्त स्रौर क्या रह सकता है ? इन्हीं गुणों के साथ मन में समाधान-वृत्ति उत्पन्न होती है । मन की ग्रशांति से चंदन भी शरीर में अपि की सी जलन पैदा करता है और मन की शांति. होने पर मनुष्य

मुख से विष भी पी सकता है। शांति, ज्मा, दया ही मनुष्य के सच्चे श्रलंकार हैं। इन की प्राप्ति जब तक न हो, तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। इन्हीं गुणों के साथ सब भूतों के प्रति निवेंर उत्पन्न होता है श्रीर फिर जो परिस्थिति प्राप्त हो, उसी में मनुष्य सुखी रह सकता है। फिर वह 'पानी भरें या पलंग पर सोवें, उम्दा से उम्दा खाना खावे या तृखी रोटी के इकड़े चवावे, घोड़ा-गाड़ी पर चढ़े या पैर में जूता भी न पहन कर चले, श्रच्छे-श्रच्छे कपड़े पहने या फटे-पुराने चीथड़ों से शरीर ढांके, संपत्ति में रहे या विपत्ति में फँसे, श्रीर तो क्या उस का सज्जनों से समागम हो या दुर्जनों से, उसे सुख-दुःख एक-सा ही जान पड़ता है, श्रीर जो तमय प्राप्त होता है, उसी के श्रनुकूल वह चड़ी ख़ुशी से दिन काटता है।" इनी लिए तुकाराम जी का उपदेश है कि जो स्थिति प्राप्त हो, उसी में सुख से रहो। किसी वात की या पेट भरने की भी चिंता न करो। श्रन्त-वस्त्र के लिए किसी की याचना न करो। नर-स्तृति तो मुख से कभी न निकालो। ईश्वर पर सब भार डालो श्रीर श्रपना कर्नव्य करते हुए सुख से रहो।

श्रीतिकाराम जी महाराज के सदुपदेश का श्रात्यंत संज्ञेष में यह सार दिखलाया है। ब्राप के श्रोतागगों में सभी प्रकार के लोग समाविष्ट थे। गोब्राह्मण्यपितपालक, स्वयमं-संस्थापक, स्वराज्य-प्रवर्तक श्रीशिवाजी महाराज के-से वीर पुरुप, वेदरााल्ल-संपन्न गदाचारी रानेश्वर भट्ट जी से सत्यशील ब्राहाण, मुसलमानों के शासन में बड़े-बड़े छोहदी पर काम करनेवाले हिंदू अधिकारी, अपना सर्वस्व श्रीविद्यल-चरणीं पर समर्पित कर पंदरीरा शीगोंडु-रंग के भजन में रंगे हुए वारकरी, परमेश्वर के कृपापात्र चिचवड़कर देव मे प्रसिद्ध महंग, कुत्ते की दुम-ते अपनी बकता न छोड़नेवाले और सदोदिन कप्ट देनेवाले मंबाची ऐस स्वभाव-दुर्जन, पति के साथ सुख से संसार करनेवाली बहिलावाई-सी भक्त न्त्रो तथा गांगा-रिक दु:खों से त्रस्त हो कर तुकावा का ही भला-बुरा सुनानेवाली जिजाई-छी पनी, गरी गा श्री तुकाराम महाराज जी ने खुल्लम-खुल्ला उपदेश दिया है। ध्यान में रखने योग्य यात यह हैं कि ब्राप ने किसी के। ब्रपना शिष्य न बनाया ब्रौर उसे किसी प्रकार का गुट्य उपदेश नहीं किया। किसी के। द्यपना शिष्य बनाने के आप पूर्ण विरोधी थे। आप का मन था कि साधु पुरुष के। सेधवृष्टि न्याय से उपदेश करना चाहिए, पर किसी के। अपना शिष्य न वनान चाहिए। श्राप के उपदेशामृत से सब प्रकार के लोगों ने वधाधिकार लान उटाया श्रीर कृतार्थता प्राप्त की । त्राप का उपदेश हमेशा सूत्र-कृप से होता था। उस में केदल मुख्य-मुख्य तल पतलाए जाते थे। छोटी-मोटी गौण वातों की छोर छात ध्वान न देने थे। सेटर्निट में में जड़-जीवों का जारत करना ही साधु-संतों का कर्चव्य होता है। इस दिएए में दि जागने पर हर एक व्यक्ति के। क्या करना चाहिए, संत लीग प्रायः चुन रहते हैं। वे उपने हैं कि इस विविध संसार में व्यक्ति-विषयक उपदेश करना छन वर्षक छीर छए हा है रस लिए भीतुकाराम जी महाराज से साधु पुरुष केवल जीवी की साथा-निटा उटा देते हैं. भने और मिता के बीज उन के द्वरच में बीते हैं, कर्चव्यवमें की छोत करें महत्त काते हैं. रान-वैराग्यादि का उपदेश दे कर देह-हुडि को नाश करते हैं। हींर राभाग्य रही है। ती नेसिपस्-स्वरूप रेकि की करनी निस्तित हैं। जिस प्रकार सहुध्य दर्वन ने कारता रूप देशका

संत तुकाराम

है श्रीर विना किसी के वतलाए जान जाता है कि उस के रूप में गुण-दोप क्या हैं, उसी प्रकार श्राप के श्रमंगों का पाठ करते-करते पाठक श्रपना-श्रपना रूप देखते हैं, श्रीर श्रपने-श्रपने गुग्-दोष पहिचान दोषों के। दूर कर गुणों की वृद्धि करने में तत्पर हो जाते हैं। श्राज तक हज़ारों जीव श्राप के उपदेशामृत का पान कर भवरेग से मुक्त हो चुके हैं, श्रीर न मालूम भविष्य-काल में कितने श्रीर जीव इसी उपदेश-वृधि से श्रपने संसारतप्त-जीवों के। श्रीतल करेंगे। ऐसे उपकारी पुरुष के गुण कहाँ तक कोई गा सकता है। श्रतएव उस कगड़े में न पड़ कर इस परिच्छेद के। यहीं समाप्त करें।

### त्रयोद्श परिच्छेद



#### संत-माहात्म्य

श्रीतुकाराम जी महाराज के श्रमंगों का एक वट्टा भारी विभाग गंत-गणनी के वर्णन से भरा हुश्रा है। श्रपने जीवन में श्राप की विशेषतः दुर्जनों से ही काम पण । यही कारण है कि सजनों का गौरव श्राप ने इतने महत्व का जाना। दुर्जी की श्रांच से भुलसने के बाद ही सुख की शीतल वायु का श्रान्यद श्रिष्य श्रांत्यद मालूम पड़ता है। श्राप के मतानुसार दुर्जन वहीं हैं जो ईश्वर ने स्वयं विमुख करें। इस व्याख्या को मान कर तो यही कहना पड़ना कि घर की की के वह यह की भी विमुख करें। इस व्याख्या को मान कर तो यही कहना पड़ना कि घर की की के स्वर्ण पड़ा। श्रात्य दुर्जनों के सब प्रकार के दुर्जनों से श्राप को जनम नर समाहना ही पड़ा। श्रात्य दुर्जनों के सब प्रकार श्राप को विदित थे। श्रीर वहीं वारण है कि श्राप के मामों का यथार्थ स्वरूप पहचान कर श्राप को भगवद्भित्त के विषय में श्रादिकादिक श्रीत करनेवाला हर एक पुरुष श्राप का बड़ा भारी सजन-सा जान पड़ना था। इस परिक्षेत्र के हमें यही देखना है कि तुकाराम जी ने सजन-दुर्जनों के विषय में क्या जिल्हा है।

श्रीतुकाराम जी महाराज जिन लोगों ते प्रेम करते के उन्हें हम तीर दर्गों में विभक्त कर सकते हैं। इन में प्रथम वर्ग है हरिदास वा वैष्याद लोगों का ' राजे का कर्ष्य-पूंछ लगा है, गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, श्रांद-चरों की रहाण लगी हैं. यह तो इन वैष्ण्यों का दाद्य रंग था। पर केवल इस उपर के ठाउ-वाट में विभाव नर्श होता है। जिन लोगों के। नारायण धन-सा जान पहता हो: भृष्ट, ध्यान सब एल बर के

श्रीहरि का नाम-स्मरण एक-सा करते हों; वैठते, सोते, चलते, फिरते, जिन का चित्त ईरवर की छोर ही लगा हो, श्रीहरि-स्मरण की छपेन्ना जो पृथ्वी का राज्य ही नहीं, इंद्र का पद भी तुच्छ मानते हों; योगसिद्धि की जो विल्कुल कीमत न करते हों, छौर तो क्या श्रीहरि के बिना मिलनेवाले मोन्न के। भी जे। तृणवत् समकते हों, तुकाराम के मत से वे ही वैष्णव थे। यह तो हुआ ईश्वर-विषयक प्रेम। इसी प्रेम के कारण वैष्णवों का धीरज कभी न छूटता था। किसी विपत्ति में वे छपने ब्रत से न टलते थे। इसी टढ़ विष्णुभक्ति के कारण विष्णुदास के भगवद्भक्त हो जाते थे। इन भगवद्भक्तों का समावेश दूसरे वर्ग में किया गया है।

इन भगवद्भक्तों का वर्णन करते समय तुकाराम जी कहते हैं, "वे ही भगवद्भक्त हैं, जो अपने शरीर के विषय में विल्कुल उदास हो गए, आशा-पाशों को जिन्हों ने बिल्कुल दूर कर दिया, जिन का तब विषय नारायण ही हो गया; यहाँ तक कि धन, मान, माता-पिता भी जिन्हें न भाए। ऐसे ही भक्तों के आगे-पीछे, चारों और नारायण रहता है और सब प्रकार के संकटों से उन्हें बचाता है। ये सत्य की हमेशा मदद करते हैं और असत्य से ऐसा उरते हैं, मानों नरक को जाना है।" ऐसे ही लोग भक्ति-सुख से मस्त हो किल-काल से भी निडर हो जाते हैं। इन के हाथों में हरि-नाम का वाण रहता है, मुख में विष्ठल-नाम की गर्जना रहती है, किसी का परवाह इन्हें नहीं रहती, दोष भी इन से डर कर भागते हैं और मोस्न तक की सब सिद्धियाँ इन के दरवाज़े पर टहलती रहती हैं।

विष्गा-मिक्त के बाह्य-चिह्न जिन के पास दृश्यमान हैं, जिन्हों ने भिक्त करना श्रारंभ कर दिया है, वे वैष्णव हैं। इन्हीं लोगों के मन में जब विष्णु-भक्ति हढ़-मूल हो जाती है, तव वे इन बाह्य-चिह्नों की इतनी परवाह नहीं करते। उन का ध्यान, उन का ख्रांतःकरण, परगेश्वर की श्रोर लगा रहता है श्रीर इस स्थिति में वे भगवद्भक्त कहलाते हैं। पर यह भी श्रीतुकाराम जी महाराज के मतानुसार पूर्णावस्था नहीं है। शरीर, वाणी तथा मन तीनों परमेशवर-परायण होने से ही सिद्धि नहीं होती। सिद्ध लोगों की दशा भगवद्भकों से भी ऊँची है। उस अवस्था को प्राप्त होने के लिए भक्ति का सत्य स्वरूप समभाना चाहिए। श्रीतुकाः राम जी के मत से भक्ति का स्वरूप है 'जनीं जनार्दन।' अर्थात् अखिल जगत में जनार्दन स्वरूप देखना । यह ज्ञान होते ही अज्ञावस्था में जो भावना ईश्वर-विषयक रहती है, वह नष्ट हो जाती है। उस अवस्था में तो यह कल्पना रहती है कि परमात्मा वही है, जिसे हम राम, कृष्ण, विद्वल, शिव, विष्णु इत्यादि नामों से पुकारते हैं। पर इस पूर्णावस्था में यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा का स्वरूप किसी विशिष्ट नाम-रूप से मर्यादित नहीं है, प्रत्युत संसार के हर एक नाम-रूप में भरा हुआ है। इतना ही नहीं सब ब्रह्मांड को ज्यास कर के भी वह बचा ही है। यह भावना हद होते ही वही भगवद्भक्त श्रव जगत के दुःख से दुखी होता है। उस के सब प्रयत्न संसार को सुखी करने के लिए होते हैं। उस की सब कियाओं का एक ही हेतु रहता है--दुनिया का फायदा कैसे हो। इस अवस्था में तुकाराम उसे संत या साधु या सज्जन कहते हैं। 👵

इन्हीं संतों का वर्णन श्रीतुकाराम जी ने बड़ी भक्ति से किया है। स्त्राप कहते हैं

"सचमुच जिस का यह अनुभव है कि संसार ही देव है, उसी के पास **ई**श्वर है और उत्ती के दर्शन से पाप का नाश होता है। भूत-मात्र के विषय में सम-वृद्धि रखने के काररा न उस के पास काम आता है और न कोध। किसी प्रकार का मेद-भाव उस के चित्त में रहता ही नहीं। भेदाभेद की सब बातें वहाँ समाप्त हो कर निरस्त हो जाती है।" संतों का जीवन केवल लोककल्याए ही के लिए है। लोगों का भला करने में ही वे श्रपनी देंह लगाते हैं। भूतों पर दया करना ही उन का मूलधन है। ऋपने शरीर पर तो उन का ममन्त्र रहता हो नहीं । श्रीतुकाराम जी महाराज का कथन है कि दुखी लोगों के। जी श्रयनाता है वही लाधु है। देव वहीं पर है। सज्जनों का चित्त तो भीतर-वाहर एक, श्रीर मङ्खन-स मृदु रहता है। जिसे केाई सँभालनेवाला नहीं उसे साधु ऋपने गले लगाता है। पुत्र की श्रोर जा दया दिखलाई जाती है, साधु-पुरुष त्रपने नौकर-नौकरानियों पर भी वही दया दिखलाता है। वही साधु है। ऋौर तो क्या प्रत्यक् भगवान की मूर्ति वही है। ऋन्यत्र श्रापने कहा है कि जो जगत के आधातों को सहता है वही संत है। संतों के पास अवगुरा की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । जैसे चंदन मूल से ले कर द्यप्र तक मुगंधित ही रहता है, पारस का कोई भी त्रांग सुवर्ण वनाने के गुण से हीन नहीं रहता, श्रयवा राकर सब की सब मीटी ही रहती हैं, उसी प्रकार खोज करने पर भी संतों के पास श्रवगुण नही मिलते। श्रीर एक अभंग में आप ने वर्णन किया है कि जिसे उस बच का जान है जो चर्वगत और सर्वत्र एक रूप है, वहीं साधु हैं। उस के पास अन्यत्य या दैपम्य की भावना ही नहीं है। भक्ति ही उस का मूल कारण है। समबुद्धि ब्रौर नास्तिक्यता का श्रमाय उस में रहता है। भूतों के विषय में जो दया उस के मन में जागती है उस के कारण द्वेप की जड़ वहाँ जमने नहीं पाती। वही दया शत्रु, मित्र, पुत्र, दंधु सदो की एक ही स्वरूप ने देगती। है। उह का मन, बुद्धि, काया, वाचा चारों शुद्ध रहती हैं। जहाँ देखी यहाँ दरमैश्यर-खरूप देख कर वह सर्वत्र लीनता धारण करता है, सब प्रकार ने द्रापन का छोटा मनता है। यह 'में' और 'तू' के भाव से अपरिचित हो जाता है। अर्थ, काम, मान, अपगान, गोए इत्यादि वातों की वह चिंता भूल जाता है। सब समस कर भी वह अनजान मा पूर्ण समाधान में रहता है। उस का ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होता है। कोई भी काम करने या न करने का हठ वह नहीं करता और ज्ञान ने कँदरा कर वच्चे की नाई दुनिया में वान करता है। यस वही साध है।

साध-संत कैसे होते हैं इसी के वर्णन के नाथ वे कैसे नहीं होने इस का भी द्वार ने पड़ा प्रच्छा विवरण दिया है। कवित्व करने से संत नहीं वनने हैं, या विनी इसे किसे खंत के भाई-यंद भी संत नहीं हो सकते। हाथ में तुंवा लेने से या पीट पर एउड़ी छोड़ने में तंत नहीं दनते। संत होने के लिए न पुराण वाँचने की प्रापरपकता है, न बार्तन वर्ण की। न बेद-पाट की न कर्माचार की जुरूरत है। तब, तीर्थ-अमरा, बनवान, विनी में भीई संत नहीं होता। संत छेत न माला पहननी पड़ती है, न मुझ लगानी, न विनी स्मानी। खाली संत कहलाने से संत नहीं होते। यहाँ तो छमती परीदा, देनी एड़ती है। स्मानी। खाली संत कहलाने से संत नहीं होते। यहाँ तो छमती परीदा, देनी एड़ती है। इस सम का संदेह न मिटा तब तक के होई संत नहीं है। तुष्णम के मन ने ले सह

सींसारिक हैं। संतों का संख्य लच्चण लीनता है, श्रिममान नहीं। वहाँ तो न ज्ञान का गर्व है, न कर्म का, न जाति का। संत वनने के लिए बोलने की श्रावश्यकता नहीं। वहाँ तो काम कर के दिखाना पड़ता है। जो स्वयं कर के वतलाता है, वही साधु है। कारी वातें करनेवाला साधु नहीं हो सकता। साधुंता बाज़ार में माल नहीं मिलती। जंगल में रहने से भी उस की प्रांति नहीं होती। वह न श्राकाश में है न पाताल में। धन के देर होने से उस की प्रांति नहीं होती। उस के लिए तो श्रपनी जान खर्च करनी पड़ती है तब वह मिलती है, श्रीर जब मिलती है तब दूसरे के पास नहीं वरन श्रपने ही पास मिलती है।

संत कैसे होते हैं, श्रीर कैसे नहीं, इस का विवरण हो चुका। श्रव यह देखें कि साधु लोग क्या करते हैं ! इन साधु-संतों का जो श्राय लज्ञ्ण लोगों के नज़र श्राता है, वह है निर्भयता। वे किसी से डरते नहीं। जो सच है उस के कहने में ये ज्रा भी हिचकते नहीं। भगवान् के दास, श्रीर उन्हें किसी का भय! यह विचार ही विसंगति का उदाहरण है। बड़ी वीरश्री के साथ श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं—

देख वैष्णवों का न्र । जमदूत भागे दूर।
श्राए श्राए वैष्णव वीर । काल काँपे क्या श्रसुर ?
गर्डड पताकों का भार । भूमि गर्जत जय-जयकार ॥
तुकाः कहे कलिकाल । भाग जावे देख बल ॥

इन विडल वीरों के सम्मुख काल ठहर ही नहीं सकता । इन के मुख से जो जय-जयकार का घोष सुनाई पड़ता है उस से दोघों के पहाड़ के पहाड़ फूट जाते हैं। सब पृथ्वी पर इन की अपेना काई वलवान नहीं, क्योंकि दया, ज्ञमा और शांति के अभंग बाण इन के हाथों में होते हैं जिस के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। जे। मन में वैर ठान कर आता है, वही मित्र बन कर वापस जाता है। इसी निर्भयता के ब्राधार पर संत परोपकार या मूत-दया का अपना मुख्य कर्जन्य करते हैं। संतों की दूकान दिन-रात खुली रहती है। जा काई जा कुछ माँगने त्रावे, फ़ौरन् वह चीज़ उसे मिल सकती है। त्राप का भंडार सदा भरपूर रहता है। माँगनेवाले की ता इच्छा पूरी हो ही जाती है, पर उस की इच्छा पूरी होने पर भी इन के भंडार में के थैले में कुछ भी कमी नहीं पड़ती। श्रौर कमी पड़े भी क्यों ? जो इच्छुक बन कर त्राता है, वही स्वयं निरिच्छा हो कर दूसरों की इच्छाएँ पूरी कर देने में समर्थ बन जाता है। जब याचना की इच्छा ही नहीं रह जाती तो वह विचार लेवे भी क्या ! सब इच्छात्रों के पूरा करनेवाला परमेश्वर ही संत-सजनों की कृपा से मिल जाता है, तब और कुछ मिलना बाक़ी ही कहाँ रहता है ! फिर तो यह पृथ्वी ही वैकुंठ बन जाती है। जिधर देखो, उधर प्रेम की लहरें उठने लंगती हैं, श्रौर पाप, दुर्बृद्धि इत्यादि बातें तो हूँ दे भी नहीं मिलतीं। कैसे भी दोबी क्यों न हों ? संत तो उन्हें पवित्र ही बना देते हैं। इन की दृष्टि से अशुभ भी शुभ हो जाता है। पाप, ताप, दारिद्रच तीनों एक साथ ही नष्ट होते हैं। गंगाजी पाप दूर करती हैं, चंद्रमा ताप को हटाता है ग्रौर कल्पवृत्त के कारण दारिद्रय चला जाता है। पर संत-सज्जन लोग ये तीनों वातें एक साथ ही कर डालते हैं। संसार समुद्र उत्तर जाने के लिए यह एक ऐसी नाव है कि इस पर चढ़ते समय

या इस में से उतरते समय न हाथ भीगता है न पर । समूचे संसार के बिहु का भी सार्त न होते हुए आप उसे आनंद से पार कर सकते हैं। इन महानुभावों का दर्शन होने ही। जिस को समाधान मिलता है और सारी चिंताएँ दूर भाग जाती हैं। तुकाराम जी संतों के निए सदा चंदन की उपमा देते हैं। शोभा, सुगंध और शीतलता संसार में फैलाने के निए ही चंदन का जन्म है। उसी प्रकार सुख, धर्म और भिक्त की बृद्धि करना ही संतों का पवित्र कार्य है। दुखी, अधर्मी और अभक्त लोगों को उवारने के लिए ही संतों का अवतार है। इंद्वर का ज्ञान संत ही कराते हैं। हठ से परंतु प्रेम से ये लोग सान्चान् जनस्थ जनादन का अतुभय करा देते हैं। इन की सादी योली भी हितकारिणी और उपदेशदाविनी होती है। किसी वात की अपेना न रख कर और यहे कष्ट उठा कर ये अज्ञ-जनों को मिखाते हैं। गाव जिस प्रेम से यछड़े को चाट-चाट कर साफ़ करती है, वैसे ही ये अज्ञ-जनों को अपनी नुधामयी वार्ण से अपना कर पवित्र करते हैं। सोते हुए जीवों को ये एक से जगाते रहते हैं और चंदन की नाई लोगों को भी अपने जैसा ही बना देते हैं। चंदन के आवारने के साथ रहने के कारण वे जंभ मुगंधित हो जाने हैं या किसी राजा के पास रहने से जैसे गरीवों को भी सन्मान मिलता है, उसी नरह जानि-पात, गुण-दोष किसी का भी प्रतिवंध न होने के कारण, केवल ससंगति से ही मनुष्य साधु हो जाता है।

संतों के विषय में श्रीतुकाराम महाराज की, यह भावना होने के कारण जान करी श्राप को संत-समागम का सुश्रवसर श्राता, तब श्राप के प्रानंद की सीमा न राती। पाप यड़े प्रेम से उन का स्वागत करते और उन के संमुख वड़ी लीनना से परस्ते । इस सीनवा के विषय में तो ब्राप की हद थी। ब्राप उन के चरुएों पर गिरते, उन की चरुएप्री माये पर लगाते, उन के मुख से किसी बात के निकलने की ही देर रहती कि एमप उन पूरी कर डालते । उन की पादुकान्त्रों को कंबे पर उठाते, उन के रहने के स्थान स्वयं भए कर साफ़ करते। एक अभंग में तो आप ने यहाँ तक कह दिया कि नहीं। या जुटन भी याँ भारय से खाने को मिलता है। अगर वह थोड़ा भी प्राप्त हो, तो पेट गदा के लिए भर उन्हें. यहाँ पर वाच्यार्थ के साथ व्यंश्यार्थ क्या है, यह दूसरे एक द्राभंग में साफ हो जाता है। 'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वं' जिस अर्थ में कहा जाता है, उन्नी अर्थ में उन्छिष्ट शब्द का का व्यंग्यार्थ से प्रयुक्त है। संतों के मुख से बाहर पड़े हुए शब्दों दा ही असे यहाँ से हास हैं। यह कहने की छावश्यकता नहीं कि संतवानी के थीड़ के भी नेदन के संसारी सहाय की छुपा-तृपा दूर हो जाती है। इतनी लीनता धारण करने पर भी यदि बोर्ट साए पुरार छाए भी स्तृति करता, तो आप उसे फ़ौरन् ही रोक देते । आप बहुते कि 'मंत्रे को रेर्ग न्तृति न पर्जा चाहिए। क्योंकि उस तारीज के कारए सुके हो गई होगा, उन के दोन ने दर भर नदी पार बरने में सुक्ते बड़ी कठिनाई पड़ेगी और फिर उनना ही में आप लेगों के चरनों में दूर हूँगा। गर्व मेरे पीछे हाथ थी कर लगेगा और मेरे विदेश में मुमें दूर है जाएगा " धरार बोई सरजन ह्याप की संत कहना ती ह्याप उसे उत्तर देने वि पहुने पर ही पूर्ण है ज रुएता नहीं है। न तो मैं मगवल्यनप को पर्कानता है, न कर को, न करा को । इन याद का हो मुक्ते शान ही नहीं है। कि झालमा क्या चीड़ है। चीत करावा कर है है।

केवल आप के चरण की धूल हूँ, संतों के पैर की जुती हूँ और केवल संतों के पैर की सेवा करना ही जानता हूँ।" एक अमंग में तो आप ने इतनी स्पष्टता से आतम-स्थिति का वर्णन किया है कि कुछ कह नहीं सकते। त्राप ने साफ़-साफ़ कहा है कि "पत्थर पड़े मेरे क्रिमिमान पर और जल जाय मेरा नाम ! मेरे पाप के पहाड़ों की सीमा ही नहीं है । इस भूमि पर में केवल भार-भृत हूँ । अपनी फ़ज़ीहत क्या और किस से कहूँ ! मेरे दु:ख से तो पत्थर भी फूट जावेंगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी भले-बुरे लोगों से मुक्ते अपना मुख छिपा ही रखना चाहिए। शरीर, वाणी तथा मन, उसी प्रकार आँख, हाथ, पेर सभी के द्वारा कभी निंदा, कभी द्वेप, कभी विश्वासघात, कभी व्यभिचार श्रौर क्या-क्या कहूँ सभी प्रकार के पाप हुए हैं। जब लच्मी की थोड़ी-बहुत कृपा थी, तब तो मेरे हाथों से कई पाप हुए हैं। दो स्त्रियाँ रहने के कारण भेद-भाव से भी में बचा नहीं हूँ। पिता की आज्ञा का अवमान भी मैं ने किया। श्रविचार, कुटिलता, निंदा, वाद इत्यादिकों को बखानते तो जीभ तक हिचकती है। दिल तों काँप ही उठता है। भूतदया और उपकार के तो शब्द भी मैं मुख के बाहर नहीं निकाल सकता । मेरी विषय-लंपटता के विषय में तो कुछ कहने की ही आवश्यकता नहीं। इस लिए संतो, त्राप ही मेरे मा-वाप हो, ब्राप ही की कुपा से मैं ईरवर के पास जा सकता हूँ, ब्रान्यथा नहीं।" श्रीतुकारामजी का जीवन-वृत्तांत पढ़े हुए पाठकों से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन की किन किन घटनात्रों को लच्य में रख कर तुकाराम जी ने यह अभंग लिखा है। धन्य है इस स्पष्टता को और धन्य है ऐसे कठोर आत्म-निरीच्चण को! सामान्य जनों में ग्रौर महात्मात्रों में यही मुख्य मेद है।

वैष्णुव, भगवद्भक्त या संत-सजनों के विषय में श्रीतुकाराम महाराज की वड़ी भक्ति थी। आप इन लोगों के। ईश्वर से कम न समभते थे। इसी लिए परमेश्वरभक्ति के बराबरी का स्थान आप ने सत्संगति को दिया है। देव और भक्तों का संबंध आप ने एक जगह बड़े अब्छे प्रकार से दिखाया है। परमेश्वर केा अवतार क्यों लेना पड़ता है? 'परि-त्राणाय साधूनाम्' त्र्रार्थात् संत-सजनों का रत्त्राण करने के लिए । विना भक्तों के ईश्वर का माहात्म्य कैसे बढ़ सकता है ? इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। भक्तों के। सुखं की प्राप्ति अपने ईश्वर की सेवा से होती है, तो ईश्वर के। सब प्रकार के सुख भक्तीं द्वारा ही मिलते हैं। ईश्वर ने भक्तों के। देह दिया तो भक्तों ने भी ईश्वर के। सगुण साकार बना दिया। इस प्रकार देखा जाय तो एक ही वस्तु के ये दो भ्रंग हैं। स्वामी के विना सेवक के। कौन पूछेगा ? पर सेवक ही न हों तो स्वामी कहाँ से कहलाएगा ? यही स्थिति देव-मक्तों की है और इसी लिए तुकाराम महाराज देव-मक्तों की एक-सा ही महत्व देते हैं। जहाँ देव श्रीर भक्त का समागम हुआ, वहीं भक्ति की गंगा बहने लगी और त्रास-पास के लोग उस गंगा से पवित्र होने लगे। जिन भगवद्भक्तों के हृदय में नारायण वॅंधा हुत्रा है वे किस बात में कम हैं। धन, विद्या, कुल इत्यादि सभी बातों में उन की वरावरी काई नहीं कर सकता । भीतर-वाहर सभी प्रकार से वे मधुर रूप हैं। उन के तेज के लिए न उदय है न श्रस्त। वह तो सदा एक-सा ही रहता है। श्रव यदि ऐसी भावना रखनेवाले के सम्मुख कोई संत-निंदा करे तो उस पुरुष का कितना बुरा

लगेगा ? परंतु श्राप के भाग में तो संत-निंदा सुनना रोज़ के रोज़ श्रीर पर पर में ही यदा था। संत-निंदकों पर कई बार श्राप के मुख से इसी कारण बड़ी फटकारें निकलतों। जो कोई संतों को दुःख देगा उस का मला तीनों लोक में न होगा। वह केवल नंतों का ही नहीं पर साजात् ईश्वर का भी शत्रु है। पृथ्वी भी उसे रहने के लिए स्थान देने में हिनकती है। संतों के वाक्यों पर जिस का विश्वास न हो, उस के दोष न माल्म कितने बढ़ गए हैं। उपमा दे कर श्राप कहते कि गाय का दूध निकालना हो तो वत्स की ही शरण लेनी पड़ती है। यदि बछड़े के साथ कोई बुरे भाव से बरते, तो गाय भी उसे मारने दौड़ती है। इसी प्रकार भगवद्भक्त संतों का शत्रु केवल देव का ही नहीं वरन श्रायिल विश्व का शत्रु वन जाता है। पति के मरने पर जैसे स्त्री का कुल, संसार, रूप, गुण, सभी व्यर्थ हो जाते हैं, वैसे ही भक्तों का दूर करने पर दुनिया की हालत होती है। यदि फलों की रज़ा करना हो, तो मूल के ही सींचना चाहिए। इसी तरह यदि सब प्रकार ने श्रयना भता चाहों तो संतों की ही संगति साधनी चाहिए। विना संत नेवा के ईश-प्राप्ति का नेवा मिलना श्रसंभव है।

श्रव यह देखें कि तुकाराम महाराज सत्संगति का क्या फल बनलाने हैं। जिस सत्पुरुप को यह अनुभव हुआ कि सारा संसार ईश्वर स्वरूप है वही संत है. छीर उसी के पास ईरवर वास करता है। उस के दर्शन से सब पाप नष्ट होते हैं। काम-होकादिकों को वहीं तक पहुँचने की ही ताक़त नहीं रहती। सब भृतों के विषय में उस की समब्दि हो जानी है। वहाँ पर न भेद रहता है न संशय। जिस शंका ने सब जनत्यों गा उाला है, उस रांका को भी सत्पुरुष खा डालता है। संदेह की गांठ उस के हाथ पट्ने ही हुट जाती है। ऐसे संत के समागम से दूसरों की संसार-तप्त देह शीतल हो जाती है। उन की दृष्ट पृक्ति का नारा होता है श्रीर श्रंत में सत्संगति के कारण वे स्वयं भी संत हो जाते हैं। जिस महार श्राग में गई हुई चीज़ श्राग ही वन जाती है, पारस के स्पर्श से लीहे का माना है। जाता है, छोटा-सा नाला गंगा जी के प्रवाह में मिल कर गंगा-रूप यन जाता है, चंदन ही सुर्धि में दूसरे पेड़ भी चंदन के-से सुगंधित होते हैं, उसी प्रकार, तुकाराम महाराज बहते हैं कि मंदी के पैरों पर पड़ा हुन्ना पुरुष द्वीत भाव को त्याग कर संत-स्वरूप ही हो जाता है। से उस बा पहला नाम बाक्की रहता है, न पहला गुरा। हिंदू तत्वज्ञान के छनुसार बहाबार के छात्र हैं। बढ़ कर कोई छानंद नहीं हैं। छानंद-बल्ली नामक उपनिषद् में छानंदी बा दर्शन िया हैं। उपनिपत्कार ने लिखा है—''यदि कोई मनुष्य तरुए हो, ब्रच्छा पहार्शनाया पिटान हैं'. दल-सामध्यं से युक्त है। ब्रीर सारी धन-भरी पृथ्वी उन्न के वश में है। तो उन मनुष्य के ो भानंद होगा, यही मानुषी आनंद है अर्थात् मनुष्य के आनंद की नीमा है है होते में रातुर्प आनंद एक मनुष्य गंधर्व के आनंद के दरादर हैं। इनी शतगुरित हम ने वड़ते-रदते देवगंधर्व, पितर, कर्मदेव, देव, इंट्र, बृहस्पति, प्रजापति, इन के छानंद हैं । छत् हैं मजापति के की छानंदी के बसाबर एक ब्रह्मानंद कहा गया है। परंतु दुश्य की यह छित्र चीना सल्लंगति से सहज में प्राप्त होती है। तुकाराम बहते हैं कि हमता पान बनते धा एत्यंत मुल्य उराप सन्संगति है। संत महदनों के चरग्रह राज्यां होते हैं, राजरा

का बीज जल जाता है। वासना-रहित चित्त होने पर श्रीराम-नाम का प्रेम उत्पन्न होता है श्रीर प्रतिच् पुख की बाढ़ होती जाती है। गला भर श्राता है, श्राँखों से प्रेमाश्रु की धाराएँ वहने लगतीं है श्रीर श्रंतःकरण में रामचंद्र जी का स्वरूप प्रकट होता है। इस साधन कासा सुलम कोई श्रन्य साधन नहीं, पर इस की प्राप्ति बिना पूर्वपुण्य के नहीं होती। श्रर्थात् जिस किसी के। सत्संग का लाभ हो उस के पूर्व-पुण्य का श्रनुमान कर लेना चाहिए। इस प्रकार के बहाजान से जो श्रानंद होता है वह बहाादिक देवताश्रों को भी दुर्लभ है। क्योंकि इस में निराकार निर्मुण बहा का ज्ञान होते भी सगुण भक्ति बनी ही रहती है। बहाजान की प्राप्ति करने में इस प्रकार कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। यह बहाजान स्वयं ही संतों के पास श्राता है। लच्मी को खोजनेवाले मनुष्य के। वह प्राप्त हो या न हो, पर जिसे स्वयं लच्मी खोजती हुई श्राती है वह उस से वंचित कैसे रह सकता है? ठीक इसी तरह बहाजान संत सज्जनों को हूँ इते-हूँ हुते स्वयं श्राता है। ऐसे बहाजान से प्राप्त श्राता है वह उस से वंचित कैसे रह सकता है? ठीक इसी तरह बहाजान संत सज्जनों को हूँ इते-हूँ हुते स्वयं श्राता है। ऐसे बहाजान से प्राप्त श्राता है वह उस का का स्वयं श्राता है। श्रीर जिसे श्रान्य श्राता है वह उस श्रान्य में ऐसा मगन हो जाता है कि मुख से शब्द भी निकालने में श्रसमर्थ हो जाता है।

इस प्रकार का ब्रह्मानंद जिसे हो गया श्रीर सत्संग के कारण सगुण-भक्ति निश्चल रख कर जिस ने 'हरि' के। अपना मित्र कर लिया, उस के घर के श्राँगन में बबूल के पेड़ भी कल्पवृद्ध बन जाते हैं। वह जिस राह से जाता है वहाँ के छोटे-छोटे कंकड़ भी चिंतामणि होते हैं। इन हरिभक्तों के ज्ञान की महिमा कीन कह सकता है ? इन का दर्शन भी दुर्लभ है, पर तुकाराम पर ऐसे संतों की ऐसी कृपा हुई कि उन के शब्दों का वेदांत-शास्त्र अनुयायी हो गया। इस से बढ़ कर सत्संग का वर्णन क्या हो सकता है ? इस लिए इस विषय को अब यहीं पर समाप्त करना चाहिए।

# चतुद्दा परिच्छेद



## ईश्वर-भक्ति

संत-सज्जनों के विषय में श्रीतुकाराम महाराज की जो कल्पनाएँ और विचार भं, उन का विवरण गत परिच्छेद में दिया गया है। इस परिच्छेद में इस वात पर विचार करें में कि श्रीतुकाराम महाराज की ईश्वर-विषयक कल्पनाएँ क्या थीं, जत्यस्यरूप परनेश्वर या पर्थार्थ ज्ञान होने पर भी त्राप की सगुण-भक्ति कैसे बनी रही, तथा सगुण-सरुप में भी विर खप की और भक्ति-प्रकार में से किस प्रकार के। वे प्राधान्य देते थे।

है कि—"उस के गुणों का वर्णन कहाँ तक किया जासकता है ? उस की वड़ाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती । जिसे बखानते-बखानते वेद भी चुप हो रहे, मन की भी सामर्थ्य लँगड़ी पड़ गई, और जिस के तेज से ही चंद्र और सर्थ प्रकाशमान हो रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने की जीव की सामर्थ्य ही कहाँ ? जब कि शेप भी अपनी हज़ार जिह्वाओं से उसे वर्णन करने के। निकला, तब वह भी विचारा थक गया । उस की जिह्वाएँ एक-एक की दो-दो होगई, पर फिर भी गुणों का वर्णन न कर सर्की । अंत में वह लिजत हो कर भगवान की शय्या वन गया । फिर सामान्य जीव की क्या कथा ?"

श्रीशंकराचार्य जी का पूर्ण-द्वेत तथा मायावाद कुछ सीमा तक श्राप मानते थे, आगे नहीं । उदाहरणार्थ जब आप ऐसा कहते हैं कि "मिश्री का डला और पिसी शकर इन में सिर्फ़ नाम का फेर है। दोनों की मिठास देखी जाय तो कुछ भेद नहीं। पैर, हाथ, नाक, सिर इत्यादि स्थानों के ऋलंकारों में नाम का ही भेद है। पर गलाने के वाद सव साना एक-सा ही है। स्वप्न में जो 'हानि, लाभ, जीवन, मरण,' इत्यादि ज्ञान होते हैं, वे तब तक ही सच जान पड़ते हैं, जब तक निद्रा का प्रभाव शारीर पर रहता है। पर जागने पर देखा जाय तो दोनों भूठ हैं। इसी प्रकार, हे पांडुरंग, तुम में ग्रौर हम में क्या भेद है ? तुम्हीं ने जगत् के। उत्पन्न किया है, ग्रौर इसी के कारण में ग्रौर मेरा ये दोनां भाव पैदा हुए हैं।" यहाँ पर पहले दो उदाहरण परिणामवाद के हैं, जिसे शंकराचार्य नहीं मानते, पर तीसरा स्वप्न-दशा का उदाहरण विवर्तवाद का है जे। ग्राचार्य जी के मत से पूर्णतया मिलता है। इसी तरह जब श्राप कहते हैं कि ''पानी में नमक मिला दो, वहाँ क्या वाक़ी रहेगा ? स्राग स्रोर कपूर मिलाए जावें तो वहाँ कौन-सी काली चीज़ वाक़ी रह सकती है ? तुकाराम की ऋौर तुम्हारी, है नाथ, एक ही ज्योति थी। जब मैं ऋानंद से तुम से एक रूप होता हूँ तो में पूर्णतया तुम में स्वयं का भूल जाता हूँ।" यहाँ पर अद्वैत-सा मालूम होता है। पर यह त्राचार्य जी का पूर्णाद्वैत नहीं है। 'देह-भान भूल जाने पर जो समाधि-वृत्ति मनुष्य केा किसी काम में लगने से प्राप्त होती है, उसी का यह वर्णन है। विकाराम ऐसे भगवद्भक्त तत्वज्ञान का अभ्यास शास्त्रदृष्टि से नहीं करते हैं। वे जब ईश्वर से ऐसा प्रेम करते हैं जहाँ 'मैं भक्त ग्रौर तुम देव' का भाव ग्रशक्य होता है, ऐसे तत्वज्ञान से उन्हें प्रेम ही नहीं रह सकता।

भक्ति-रहित ज्ञान, अह त-ज्ञान पर आप ने खूब ही फटकार दिखाई है। आप का मत है कि "जो भक्ति-रहित सूखे ज्ञान का विवरण करता है, उस के शब्द भी न सुनने चाहिए। यदि कोई भक्ति-भाव को छोड़ केवल अह ते को ही समभाता है तो समभानेवाला, वक्ता तथा समभानेवाला श्रोता दोनों दुःख के ही अधिकारी होते हैं। 'अहं ब्रहा' 'में ब्रहा हूँ' ऐसा कहते हुए भी जो अपनी उपजीविका कर अपने पिंड का पोषण करता है, उस वकवाद करनेवाले से न बोलना ही ठीक है। ईश्वर को छोड़ जो निर्लंड्ज पुरुष पाखंड मत का प्रतिपादन करता है, उस का सज्जनों के समाज में काला मुख होता है। ईश्वर और भक्तों में जो संबंध है उसे जो तोड़ डालता है, उस से तो कुक्ते का मांस खानेवाला चांडाल भी अब्बा है।" यहाँ पर भक्ति के। न माननेवाले अह त ज्ञान की खूब ही निंदा है। इस

प्रकार का अहैत ज्ञान आप के। कभी नहीं भाता । आप कहते हैं— "मेरे लिए छदीत हान में समाधान नहीं है। सुभे तो तेरे चरणों की सेवा ि पाती है। इस लिए येग्य नमक कर त् मुक्ते यही दान दे कि मुक्ते सर्वदा तेरा नाम औ। तरे गुणों का कीर्तन ही प्यारा रहे। देव और भक्त का भाव अत्युच आनंद का साधन है। इस लिए मुक्ते अपने से भिन्न ही रख कर उस आनंद का आस्वाद लेने दे। यह सब उ कुछ दिख रहा है, सब तेरा ही है। किसी रोज़ तो मुक्त पर यह प्रसाद हो।" यहाँ तत्वज्ञान से विरोध करने हुए भी आपने मनेगन ईस्वर-भक्ति के आनंद की शरणा ली है। अपने हदय की भावनाओं के। त्वागम ऐने सत्युच्य सर्वदा ही अधिक मान देते हैं।

मायाबाद का मानते हुए भी ब्राप का मत था कि केवल ज्ञान से माया दूर नहीं है। सकती; ईश्वर की कृपा से ही है। सकती है। द्याप कहते।हैं—''संसार सूठ है कौर माया से भरा है, यह समभ कर भी मुक्ते विवेक नहीं होता । मुक्ते किर भी यह बाडीगरी या नज़रबंदी सच ही मालूम होती है। विचार करता हूं तो यहाँ कुछ भी दिन्याई नहीं देवा. पर मुक्ते दुःखं तो इस बात का है कि इस से ख़ुटकारा भी नहीं होता और खुटकारे वा केई उपाय भी नहीं दीखता। आगे मेरा क्या होगा, कुछ समक में नहीं आता। इस नियः है नाय, छाप के पैरों पर साथा रखता हूँ । छव जो कुछ छाप के करना है। सर्वे स कीजिए। मैंने तो एक आपं का ही हढ़ पकड़ लिया है। सुके तो नकता ही नहीं कि मैग जि किस में है। अब तो आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं।" एक छीर कर्मग में पार ने लिखा है—कि ''जहाँ ब्रह्म तहाँ माया और जहां माया तहां ब्रह्म है। दोनो ऐसे संयक्त हैं कि देह भ्रीर उस की छाया। यदि इसे कोई दूर करना चारे ते। यह वर्भा ग्राउन नहीं देखी। पर जैसे नीचे लेटने पर छाया श्रंग से विल्कुल एक रूप होती है. उसी प्रयार देशा पी पूर्णतया शरण जाने से ही इस माया का लोप हो सकता है। इस्तया गई। इसी एउ भी सामर्थ्य वहाँ पर काम नहीं छाती। विचारों के प्रयतन हो वहाँ निध्यत ही देखें हैं मनुष्य जित्ना कँचा होता है उतनी ही यह माया बहुनी लाती है, छीर पर विका नम होता है, उतनी ही वह भी कम होती जाती है। दन, दमी सराविश्व का राग शरणगति है।

से अपने का पहचानना, अर्थात् जीव-सृष्टि में और जड़-सृष्टि में जो चैतन्य खेल रहा है वही अपने देह में है, इस वात का पहचानना है। अनासक्त कर्म और जीविशव तत्व-ज्ञान के वाद मनुष्य के चित्त में भगवद्भित उत्पन्न होती है। इस भिक्त का प्रधान लच्च्ए शरणागित है। इस मनःस्थिति के लिए आत्म-समर्पण की अत्यंत आवश्यकता है। 'मेरे किए कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। वह अनाथों का नाथ और पिततों का पावन है। वहीं कैसे भी पापी का उद्धार कर सकता है। संसार में सुख नहीं पर दुःख ही दुःख भरे हुए हैं। इन दुःखों से छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग ईश्वर पर मार डाल उस की शरण जाना है।' इसी शरणागित में सुख है। 'ईश्वर मेरा उद्धार करने-वाला है' यह हद अद्धा ही भक्तों का सब प्रकार की भीतियों से निर्भय कर देती है। अर्थात् भक्त को ईश्वर की पार्थना करने के सिवाय और कुछ काम नहीं रहता। ईश्वर का पूजन, उसी का स्मरण, उसी के गुणों का कीर्तन और उसी का दर्शन, भक्त का प्रधान कर्तव्यक्म हो जाता है। अतुकाराम महाराज जी ने अनासक्त कर्म कैसे किए, तथा उन्हें ईश्वर-ज्ञान कैसे हुआ, इत्यादि बातें पूर्व परिच्छेदों में दिखलाई जा चुकी हैं। अब केवल ईश्वर-स्वरूप का ज्ञान हैने पर आप ने नाम-स्मरण कीर्तन तथा पंदरी की वारी के विषय में जो कुछ लिखा है, उसे ही देखना है।

महाराष्ट्र के भागवत-धर्म का कार्य पूर्व-परिच्छेदों में दिया ही है। इस धर्म का प्रसार होने के पूर्व ईश्वरोपासना का कार्य बाह्यणादि लोगों तथा संस्कृत-भाषा के द्वारा ही होता था। ज्ञानेश्वर तथा एकनाथ प्रभृति संतों ने भगवद्गीता, रामायण तथा भागवत इत्यादि यंथों पर प्राकृत-भाषा में टीका लिख कर संस्कृत-भाषा न जाननेवाले लोगों के लिए स्रात्म-ज्ञान का मार्ग खोल दिया था। परंतु फिर भी इन ग्रंथों द्वारा शिच्तित लोगों की ही ज्ञान-लालसा तथा मुक्ति-पिपासा शांत हो सकती थी। श्रशिच्वित कृषकों से सामान्य जनों के लिए ये ग्रंथ भी दुवें घ ही थे। इन की काव्य-पूर्ण भाषा, उन में प्रतिपादित वेदांतादि शास्त्रों के सिद्धांत, इन लोगों की प्रहण-शक्ति के बाहर ही थे। इन में नामदेव प्रमृति भक्तों के भक्तिरस में सने हुए चुटकुले अभंग ही अधिक प्रिय थे। अवरण, कीर्तन, नाम-स्मरण इत्यादि नव-विधि भक्ति में नाम-स्मरण का भी एक प्रकार था। परंतु इस नाम-मंत्र का भी प्रायः किसी गुरु द्वारा ही उपदेश दिया जाता था। ये गुरु प्रायः 'वर्णानां वाहाणो गुरुः' वचनानुसार प्रायः ब्राहाण-जाति के ही रहते थे। इस लिए संस्कृतरा की दृष्टि से यद्यपि ब्राह्मणों का महत्व कम हुन्ना तथानि इस गुरुत्व की दृष्टि से वढ़ा ही रहा था। श्रीतुकाराम महाराज के उपदेश का परिणाम यह हुआ कि इस 'गुरुडम' के बंधन से सामान्य लोग छूटने लगे। नामधारी गुरु घुव पर आप ने खूब ही फटकारें लगाई हैं। यहाँ तक कहने को कम नहीं किया कि ''गुरु-गुरु कह कर अपने चारों ओर शिष्यों का भार जमानेवाले लोग 'गुर्गुढ़' करनेवाले कुत्तों से हैं। फ़र्क़ यही है कि इन के चार पैर श्रीर पूँ छ नहीं हैं। पर-स्त्री श्रीर मद्यपान के बाँट का सेवन करते-करते ये लोग नरक में जाने के लिए दत्त-चित्त हैं।"

श्रीतुकाराम महाराज ने नाम-स्मरण की मीमांसा बड़ी अच्छी रीति से की है।

नामस्य को ऐसा महत्व नहीं, जिस के लिए गुरु की आवश्यकता हो। और यदि हो भी माया के-से भूठ-मूठ स्वप्न में भी वह मिल सकता है। उस के लिए किसी दोंगी गुपास जाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर के नामरूपों में से किसी रूप में या किसी ना उस का चिंतन या स्मरण हो सकता है। नामरूप की आवश्यकता केवल चित्त की एका करने के लिए आवश्यक हैं। तीर मारने के लिए जिस प्रकार किसी लह्य को सामने चाँदमारी का अभ्यास किया जा सकता है, उसी प्रकार चित्त की एकाव्रता के लिए भी ईश्वर नाम पर्याप्त हो सकता है। राम, कृष्ण, हिर, केशव इत्यादि संस्कृत नाम से ले कर विद्यल, पांडुरंग इत्यादि प्राकृत नामों तक का कोई भी नाम काम दे सकता केवल उस नाम की आड़ में सर्व-शक्तिमान भक्तवत्यल ईश्वर की कल्पना आवश्यक जय तक यह कल्पना और शरणागित की मनःस्थिति विद्यमान है तब तक चाहे नाम का स्मरण करो, फल एक-सा ही है। इसी कारण नाम-स्मरण का माहात्म्य कहते श्रीतुकाराम महाराज किसी एक नाम पर जार नहीं देते। स्वामाविक रीति से विद्यल उन के मुख से अधिक निकलता है, पर दूसरे नामों से उन का विरोध नहीं है।

नाम-स्मरण की भक्ति का श्रीतुकाराम जी जिन कारणों से महत्व देते वे ना

कहना अधिकं ठीक होगा कि जिन कारणें। के। दिखा कर आप लागों के। नाम-त्मर प्रवृत्त कराते थे, निम्न प्रकार के हैं। आप ने इस वात का स्वयं अनुभय कर लिया थ नाम-स्मरण से क्या लाभ होता है। एकाग्र चित्त करने के लिए इंद्रियों के। विधर करना है। वाग् या जिह्ना ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय है। ग्रौर इते वरा में रखने के लिए त्मरण से उत्तम जाधन काई नहीं है। भिन्न-भिन्न रसों का छात्याद लेने में गथा दूनगी निंदा करने में चटुल इस जीम का इस नामरस का श्रमृत-तुल्य श्रास्वाद चला कर। सा 'रास-राम' रहने में प्रवृत्त रखना ही इस पर विजय पाने का मुलम नाधन हैं। श्रतुभव के श्राधार पर स्थित होने के कारण श्राप का उपदेश बड़ा प्रभाव टा था। लीग इस बात की जान चुके थे कि यह उपदेश केवल ज़बान उटा फर की हुई पाद नहीं है, पर 'पहले कर पीछे कह' वाले सद्भक्त का त्वगत ग्रमुभव है। ग्रीर लिए उस उपदेश के। सुन कर लोग केवल मुग्ध ही नहीं होते थे पर रवयं उसी प्रकार छाउ करने लगते थे। नाम-स्मरण की श्रेष्ठता के विषय में जा कारण श्रीतुकाराम की महाग दिए हैं उन में प्रथम है सुलभता। ईश्वर-प्राप्ति के छनेक नायन हैं, परंतु वे यहें कठिन हैं। यथा याग, वैराग्य, कर्म, भक्ति इत्यादि। पर दान के लिए व मन की रोकना द्यावश्यक है जो कि बड़ा कटिन काम है। देगान के पासनाच्चों का त्याम करना चाहिए, जो इम्रसंभवप्राय ही है। देह-दुवि वद तव तय तक कर्म-फल की र्च्छा छूटती नहीं अर्थात् अनामन इति ने वर्म रोता न भिक्ति भी पलवती करने के लिए काम-कोधादिकों का उपान गांत वासा उसरी

रें। इस प्रकार सब साधनों में बुद्ध न बुद्ध कंभाउ अवश्य लगे हुए हैं, जिन है ज

सामान्य जनों के। ये साधन ग्रासाध्य है। जाते हैं। ग्रीर इसी लिए भगवन्नाम-स्मरण ही सर्वे सुलभ साधन है। श्रीतकाराम जी महाराज कहते हैं—''युक्ताहार ऋर्थात् थाड़ा खाना श्रीर वह भी सात्विक—ऐसे साधनों की ज़रूरत नहीं। इस कलियुग में नारायण ने ईर र प्राप्ति का बड़ा सुलभ मार्ग दिखलाया है यह कि नाम-स्मरण करते रहा । फिर श्रन्य व्यवहार छोड़ने की त्रावश्यकता नहीं, संसार-त्याग की जरूरत नहीं, 'विभृति रमा कर' दंड धारण करना नहीं, वन में जाना नहीं, कुछ नहीं। केवल नाम-स्मरण यही सुलभ उपाय है। दूसरे सब फूट ही मालूम पड़ते हैं। दूसरा कारण नाम-स्मरण की श्रेष्ठता का है श्रिधिकार का श्रभाव । नाम-स्मरण करने का श्रिधिकार कुछ विवित्ति विशिष्ट लोगों का ही नहीं है, जैसा कि वेद-पठन का अधिकार केवल दिजों का ही है। वेदों का अर्थ पाठकों के। स्राता नहीं स्रीर द्विजेतर लागों का पाठ का भी स्रिधिकार नहीं। नाम-स्मरण के लिए सब लोगों के। अधिकार है। यहाँ न कुछ विधि है, न निपेध। स्त्री, शूद्र, बाहाए सबों के लिए यह साधन एक-सा ही है । यहाँ पत्त्पात किसी प्रकार का नहीं है । तीसरा कारण यह है किंनाम-स्मरण के त्रातिरिक्त त्रान्य साधन जब चाहा तव नहीं कर सकते । पर इस साधन के लिए समय की मर्यादा नहीं। यही एक ऐसा साधन है जिस का श्रवलंब सदा-सर्वदा कर सकते हैं। जाते-स्राते, उठते-बैठते, काम करते, देते-लेते, खाते समय स्रौर तो क्या शत्रि का शय्या पर सब प्रकार का सुखानुभव करते हुए भी नाम-स्मरण कर सकते हैं। श्रंतिम कारण है इस साधन की निर्भयता । अन्य साधनों में यदि कुछ भूल है। जाय तो कुछ न कुछ श्रनर्थ का डर रहता है। यथा स्वर-भ्रंश हा जाय तो वेदपाठ में श्रनर्थ हाता है। विचारा इंद्र-शत्रु केवल स्रशुद्ध स्वरोचार से मारा गया। मंत्र-तंत्रों में भूल हा, तो साधक पागल बन जावे । पर इस साधन में किसी बात का डर नहीं । अन्य साधनों के उपदेशकों ने इस प्रकार जो-जो वातें अपने साधन की महत्ता दिखलाने के लिए प्रचलित की थीं, वे ही वातें नाम-स्मरण को सुलभ बताते हुए श्रीतुकाराम जी ने दोष-दृष्टि से दिखलाई श्रीर नाम-स्मरण की श्रेष्टता, सुलभता, सर्वाधिकार, सर्वदा त्र्याचरणीयता त्र्यौर निर्भयता इन बातों से प्रस्थापित की।

श्रीतकाराम जी महाराज नाम-स्मरण का उपदेश करते हुए पुराण ग्रंथों का भरपूर आधार लेते थे। अजामिल, जिस ने कि अपने लड़के का नाम नारायण रक्खा था और उसी को बुलाते हुए 'नारायण, नारायण' कहकर जिस का उद्धार हुआ था; गणिका जिस ने एक तोता पाला था और उसे सिखाते हुए 'राम राम, कृष्ण कृष्ण' कहते हुए जो मुक्त हो गई थी, वाल्मीकि, ध्रुव प्रह्लाद, उपमन्यु इत्यादि अनेक कथाओं के आधार पर तुकाराम जी हमेशा नाम-माहात्म्य स्थापित करते। एक और आप ऐसा प्रश्न करते कि—''सज्जनो, त्त्मा कीजिए मेरी धृष्टता को। पर यह तो बताइए कि नाम ले कर किस मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ ? आप यदि किसी ऐसे मनुष्य को जानते हों तो मुक्ते वतला दीजिए।'' दूसरी ओर बड़े ठाठ के साथ कह देते थे कि—''वेद ने अनंत वातें कहीं पर एक ही अर्थ दिखलाया। सब शास्त्रों ने विचार कर के यही निश्चित किया। सब पुराणों में एक ही सिद्धांत प्रतिपादित किया। वह है—विठोवा की शरण जाओ और अपनी निष्ठा के अनुसार

उस का नाम लो ।" नाम-रमरण की निंदा करनेवालों को आप ने यहें ही कठोर शब्दों में फटकारा है। आप कहते हैं "जो नाम के दोप दिखलाता है, उस का दर्शन भी में नहीं चाहता। उस के शब्द तो सुभे विप से लगते हैं। उस के शब्दों में निंदा की वृ आती है और इसी लिए ऐसी अमंगल वाणी कानों से सुनी भी नहीं जा सकती। उस की विद्या ते लाभ ही क्या? न मालूम किस पुराण के आधार पर वह वोलता है। उस के मुख की आड़ क्या लगाऊँ या उस की जिहा बंद कैसे करूँ ? संज्जन तो जीते जी उस के पास न जावंगे। मरनेपर यमदूत ही उस की फिक करेंगे।" एक और अमंग में तो इन नाम-निंदकों की निंदा करते हुए आप कह उठे कि, "इस नाम-निंदक से बोलने के कारण जो पाप लगेगा, उस की शुद्धि के लिए कोई साधन ही नहीं। कोई-भी प्रायश्चित्त उसे शुद्ध नहीं कर सकता। मुभे तो सौगंध है मेरे ईश्वर विद्यल की, जो में उस से बोलूँ या बात करूँ।" नाम की निदा सुन कर आप की शांति का मंग हो जाता और आप के मुख से ऐसे कटु शब्द निकलते, जिन का कुछ ठिकाना नहीं। अपनी खुद की निंदा सहन करना आप के लिए कटिन न था, पर विद्यल-नाम की निंदा आप से कभी न सही जाती।

नाम-स्मरण पर ब्राप की ब्रटल अदा थी। ब्राप का दृढ विश्वास था कि "हिर कहने से ही मुक्ति मिलती है । हरि कहने से ही पापों का नाश होता है । हरि-स्मरण ही से सब सुख मिलते हैं। हरि-स्मरण के कारण ही इस जन्म-मरण की यातायात से मनुष्य ळूटता है। तपस्या, ऋनुष्ठान इत्यादि साधनों की नाम जपनेवाले को ऋावर्यकता नहीं। फेवल हरि-हरि कहने से ही सब प्रकार के कार्य सिंड होते हैं, छौर सब प्रकार के बंधन छूट जाते हैं। यदि हरि का नाम लिया जाय, तो दूसरों की तो यात ही क्या, साझान काल भी उस की शरण लेता है।" त्राप के मत से तो संसार में ऐसा कोई पाप ही न था, नी नाम-स्मरण करने के बाद वाक्नी वच तके । नाम-स्मरण की महिमा अपरंपार है । चिच को एकाग्र कर नारायण-स्मरण करने से सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। जो समसना श्रत्यंत कठिन है, वह भी नाम-स्मरण से सुलभतया समक में श्रा जाता है। श्रद्धय याते टरय होती हैं। जो वातें मुख से बोली नहीं जा सकतीं, ऋर्थात् वार्गा से भी परे गहती हैं, उन का अनुभव आने के कारण वे भी बोलने बोग्व हो जाती है, और जिस की भेंट परम दुर्लभ है, उस की भी भेंट हो जाती है। सार यह कि सब प्रकार के अलस्य लाग नाम-स्मरण से प्राप्त होते हैं। श्रीर तो क्या केवल इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्मी के संचित कर्मी का तथा अप्रिम जन्मों में कियमाण कर्मी का सब दंघ नष्ट हैं। जाता है. ग्रौर भवरोग समूल दूर होता है। ब्राधिभौतिक, ब्राध्यात्मिक नथा द्यार्थिदेविक, रीकी प्रकार के ताप शांत होते हैं और माया दासी हो कर उस के पैरों पहनी है। विचतुरा, तभी प्रकार के लाभ केवल नाम-स्मरण से प्राप्त होते हैं। केवल टट्ट धड़ा छीर देस गर में होना चाहिए। श्रद्धा का प्रभाव बड़ा भारी है। तुकाराम जी के मत ने पिट इट धड़ा रें तो सभी प्रकार की सिद्धियाँ नाम-स्मरण से प्राप्त हों। कल जब तह उस के इंटा पर देशा रहता है, तभी तक उस के पक्षने की आशा रहती है। वैसे ही उद यह शहा है, तर <sup>एक</sup> सद विदियों प्राप्त होने की संशायना है। जिस मार्ग ने जाता छानेन जिस उन

मार्ग से यदि इष्ट स्थल पर पहुँचना हो तो बीच में कुछ विष्न न ज्ञाने देना चाहिए। इन वीच के अअदादि आघातों से ही सब प्रकार का नाश होता है। अद्धा, पेम और नाम-स्मरण इन तीन बातों का समागम होने पर और क्या चाहिए १ फिर ईश्वर के बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं उन भक्तों के। खोजते-खेाजते उन के घर आ पहुँचता है।

नाम-स्मरण का माहात्म्य बहुत है, पर इस में एक कभी यह है कि इस साधन का उपयोग एक-एक कर प्रत्येक मनुष्यं को करना पड़ता है। इस लिए सब समाज का एक ही समय एक चित्त करने के हेतु भगवद्गुणें। का संकीर्तन करना बहुत उपयुक्त साधन है। गुण-संकीर्तन करने के समय यदि वक्ता प्रेम से भगवद्गुणे। का अनुवाद करता हो, तो सारा का सारा श्रोतागण एकतान एकचित्त हो ईश्वरभिक्त में मग्न हो सकता है। एवं श्रनेक श्रज्ञानी जीवों के चित्त में भगवत्प्रेम एक ही समय पैदा करने के लिए कीर्तन की ऋपेचा ऋन्य सुलभ साधन नहीं। कीर्तन से नाम-स्मरण में और भी हद श्रद्धा होती है। उदाहरणेां-द्वारा भक्ति का प्रभाव मनःपटल पर ख्रिधिक दृढ़ता से जड़ता है, श्रीर कीर्तन के सार्वजनिक रंग में रँगने के परचात मन एकांत में नाम-स्मरण करने के। श्रिधिक वाहता है। इसी कारण श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि यह कीर्तन का सार्वजनिक सुख स्वर्ग में भी प्राप्य नहीं है। देव भी इसी लिए यह चाहते हैं कि इस मृत्युलोक में हमें जन्म मिले । नारायण नाम-संकीर्तन कर श्रीर कीर्तन में श्रनंत गुण का गान कर जीवनमुक्त हो जाना यहीं पर संभाव्य हैं। वैकुंठ के लाक इन कीर्तनकारों की राह देखते हैं, अरोर यमलोक के निवासी इन से बहुत डरते हैं। कीर्तन में ईश्वर के सम्मुख प्रेमामृत की धारा वहती है। तुकाराम जी ने हरिकथा के। ऊर्ध्ववाहिनी कहा है, अर्थात् यहाँ की प्रेमधारा नीचे से ऊपर के। बहती है। ग्रारंभ में लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न कर धीरे-धीरे वह उन के मनोविकारों के। ग्रापने वश करती है श्रीर शनै:-शनै: सव इंद्रियों का ईश्वर-विषय में त्र्यासक्त कर मनुष्य के। उचकाटि पर पहुँचाती है श्रीर श्रंत में उसे मुक्त करती है। इसी कारण श्रीशंकर जी हमेशा नाम गुण-गान करते हैं। ऐसे कीर्तन की महिमा वर्णन करना साचात् ईश्वर के लिए भी अशक्य है।

कीर्तन का महत्व तुकाराम जी ने यों बखाना है। ''कीर्तन में ईश्वर का ध्यान होता है। ग्रन्य विषयों में श्रासकत मन एक-दम ईश्वर की ग्रोर खींचा जाता है। कीर्तन सब साधनों का श्रलंकार है, श्रीर इस से ग्रधिक पुण्य दुनिया में कहीं नहीं है। भावभितत से कीर्तन कर मनुष्य स्वयं तो तरता ही है पर श्रन्य जनों का भी तारता है। 'नारायण' 'नारायण' सुलम मंत्र का उचार लोगों के सब दोषों का जला कर खाक कर देता है। हिरकथा दु:ख-हरण करती है, जनों का सुक्ति दिलाती है, पापों का नाश करती है, दोषी लोगों का उद्धार करती है श्रीर जड़-मूढ़ लोगों को समाधि-स्थित का श्रनुमव दिलाती है। कीर्तन में तपस्या होती है, ध्यान-धारणा सधती है श्रीर श्रमृत-पान का श्रानंद मिलता है। कीर्तन में मंत्रों का जप होता है श्रीर कीर्तन के समय किलकाल काँप उठता है। लोगों की तो कथा ही क्या, हिरकथा में साचात् परमेश्वर भी मुग्ध हो कर समाधिमग्न वहीं खड़ा हो जाता है। कथा एक प्रकार का 'त्रिवेणी-संगम' है। यहाँ पर

देव, भक्त श्रीर नाम तीनों का समागम होता है। यहाँ के चरण रज:किणों की वंदन करना सब से उत्तम है। कथा से दोषों के पहाड़ के पहाड़ जलने लगते हैं श्रीर इस पिवत्र हिरकथा का श्रवण करनेवाले नारी-नर शुद्ध हो जाते हैं। सब के सब तीर्थ यहाँ पर स्वयं पिवत्र होने के लिए श्रा पहुँचते हैं श्रीर सारे पर्वकाल इन वैष्णवों के पेरों पड़ने के किए यहाँ जमा होते हैं। इस की महिमा श्रवपम है, किसी की भी उपमा इसे नहीं दी जा सकती। इस सुख का वर्णन करने में ब्रह्म-देव भी श्रसमर्थ है।

श्रीतुकाराम महाराज के सब प्रयत्न सामान्य-जनों का उद्धार करने के विषय में थे। नाम-स्मरण से व्यक्ति का उद्घार हो सकता है श्रीर कीर्तन से समाज का। पर केवल छोटे-से समाज के उद्धार से त्राप के जी का संतोष न था। त्राप चाहते थे कि गाँव के गाँव, प्रांत के प्रांत, देश का देश, ऊँचा उठे। इस के लिए केवल कीर्तन पर्याप्त न था। इन्हें भजन-कीर्तन करनेवाले सब के सब समाजों के। एक ही सूत्र में प्रथित करना था श्रीर इस भक्ति-मार्ग के विरोधक--क्या वेद-पाठक पंडित ब्राह्मण और क्या वेद-निंदक मूर्ति-भंजक मुसलमान—जोगों के। ऋपने मार्ग का बल दिखलाना था। इस प्रधान हेतु से ऋाप पंदरपुर की वारी की महत्ता समभते थे। सांधिक प्रार्थना का सामर्थ्य त्राप खूब जानते थे। त्राज भी किसी वड़ी जुम्मा मसजिद में हमारे हज़ारों मुसलमान भाइयों के। एक साथ नमाज़ पढ़ते हुए देख या योरप के किसी बड़े गिरजाघर में हजारों खिस्त बांधवों के। एक साथ प्रार्थना करते हुए देख मन में जो गंभीरता का भाव प्रकट होता है, वह अवर्णनीय है। संय-शक्ति का प्रभाव वड़ा भारी है। जव एक दो नहीं, दस-वीस नहीं, सौ-दो सौ नहीं, हजारों लोग एक ही वात करते हुए नज़र श्राते हैं, तो उस बात का प्रभाव मन पर पड़े विना नहीं रहता ऋौर हठात् मन में वही प्रेरणा पैदा होती है। उस विषय में कैसी भी श्रश्रदा रखनेवाला हो, उस का भी चित उन्हीं भावनात्रों से उमड़ने लगता है श्रीर वह स्वयं अपनी निज की भावनात्रों के। भृल उन्हीं नई भावनात्रों के वश हो जाता है। योरप के किसी वड़े 'वालरूम' नृत्यगृह के आस-पास मज़ा देखते हुए हमारे भारतीय भाइयों का कई वार इस वात का अनुभव हुआ होगा कि नाचने का मज़ाक उड़ाते हुए भी जब बाजे मजने लगते हैं ऋौर हजारां युवक-युवितयाँ गले में हाथ डाले एक ही ताल पर नाचने लगती हैं, तब उसी नाचने के मज़ाक़ का भूल इन भारतीय भाइयों के भी पैर उसी ताल पर हिलने लगते हैं, ऋौर खड़े-खड़े ही इन को नाच शुरू हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन किसी अंग्रेज़ी पढ़े हुए फैशनेवल वाबू साहव का श्रीकाशी-विश्वनाथ जी की दर्शन-यात्रा के। ले जाइए । ज्ञानवापी के पास पहुँचने के समय तक वे अपने कपड़ों की इस्तरी वचाने के ही फ़िक्र में रहते हैं। पर ज्यों-ज्यों भोले-भाले भाविक भक्तों की भीड़ में श्राप मिलते जाते हैं, ख़ुद के पेरों से चलना असंभव हो कर भीड़ के हिलोरों के साथ ही कदम श्रागे-पीछे उटने लगते हैं, गंगा-जल का लोटा श्रौर बेल-फ़्ल की पुड़िया लिया हुश्रा दाहिना हाथ उठाए, हजारी शिवमक्तीं की 'शंभी हर' की ललकारें कानी में गूँजन लगती हैं, हमारे वावू साहव भी धीरे-धीरे ग्रापने का भूलने लगते हैं, उन के हदय में भी एक नई उमंग उमड़ती है, और अंत में वे स्वयं भी उसी 'शंमो हर' की गर्जना में शामिल

हो जाते हैं। पंढरपुर की वारी की भी ठीक यही वात है। श्रासाढ़ श्रीर कातिक की शयनी श्रीर प्रविधिनी एकादशी के दिन जब हज़ारों ही नहीं, लाखों लोग पंढरपुर में एकतित होते हैं, जब जगह-जगह इन लोगों के भजन होते हैं, जब जिधर देखों उधर मृदंग श्रीर काँ की श्रावाज़ सुनाई देती है, श्रीर जब ये सब के सब लोग 'विटल' 'विटल' कहते हुए नाचने लगते हैं, तब इस विटल शब्द का नाद केवल मनुष्यों के ही मन में नहीं, पर घरों के पत्थरों में भी गूँ जने लगता है श्रीर श्रमाविक से श्रमाविक मनुष्य भी श्रपनी श्रश्रद्धा तथा नास्तिकता भूल कर स्वयं ही 'विटल' 'विटल' 'विटल' 'विटल' कह कर नाचने लगता है। सांधिक सामर्थ्य का यह प्रभाव ध्यान में रख कर ही श्रीतुकाराम महाराज ने पंढरी की वारी का तथा पंढरी-चेंत्र का महात्म्य वर्णन किया है। पाठकों को भी पंढरी-माहात्म्य-विषयक श्रमंग इसी वात के। ध्यान में रख कर पढ़ने चाहिए।

पंढरपुर की वारी का एक सब से बड़ा लाभ तुकाराम जी का दिखाई देता था। वह था सब इंद्रियों का एक-सा त्रासक्त रखना। वारी का निकलने के समय से ही विद्वल नाम की गर्जना करने के कारण श्रीर मार्ग भर विद्वल का ही भजन करने के कारण जिह्वा तो हरि नाम में त्रासक्त रहती ही है। एक ही नहीं सभी के सभी लाेगां के विद्वल नामाच्चार करने के कारण कानों का भी सिवाय विष्ठल नाम के श्रीर कुछ सुनाई नहीं देता है। हाथ. भाँभ या मृदंग बजाने में तत्पर रहते हैं। पंदरपुर पास ख्राने के समय से ही नेत्र श्री विडल मंदिर का शिखर देखने में तथा वहां के सब स्थानों का दर्शन करने में तल्लीन रहते हैं। पैर तो एक-से श्रीविद्यल मंदिर की श्रीर बढ़ते ही रहते हैं। सभी तरफ़ श्रीविद्यल के लिए तैयार किए हुए तुलसी के तथा फूलों के हारों की सुगंध आने के कारण घाणेंद्रिय भी तुम होती है। संतों की भेंट लेने में तथा उन से मिलने में स्पर्श-सुख का भी त्रानंद मिलता है। एवं सब कमेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय एक ही ईश्वर-भक्ति में लवलीन रहने पर यदि चित्त भी श्रीर कहीं न जा कर परमेश्वर-चिंतन में ही श्रासक्त हो तो श्राश्चर्य ही क्या ? इन्हीं वातों के। ध्यान में रख कर श्रीतुकाराम जी कहते हैं "चलो--पंदरपुर के। जावें श्रीर रुक्मिणी-पर श्रीविष्टल का दर्शन करें । वहाँ पर श्राँखें तथा कान तृप्त होंगे श्रीर मन केा समाधान प्राप्त होगा । संत-महंतों से भेंट होगी और चंद्रभागा के रेतीले मैदान पर नाचने का आनंद श्रावेगा । यह चेत्र सब तीर्थां का श्रागार श्रीर संव सुखों का भंडार है । मैं कसम खा कर कहता हूँ कि पंढरपुर जाने के बाद जन्म-मरण के फेरा में फँसने का डर ही नहीं है।"

सव इंद्रियों को एकदम त्रासक्त रखने के कारण ही पंदरपुर मुक्ति पाने का अत्यंत सुलंभ साधन था। मुक्ति क्या चीज़ है ? जहाँ पर सब सांसारिक दुःखों को भूल कर चित्त एक ही ईश्वर-विषय में लीन होता है, उसी अवस्था का नाम मुक्ति है। यह अवस्था सांधिक मनोबल से तथा इंद्रियाँ एक ही विषय में विलीन करने से सहज में प्राप्त होती है। इसी लिए श्रीतुकाराम जी ने कहा है, ''हम ने तो वाणी की भीत खड़ी कर परव्रहा का कैद कर लिया है। अब किसी श्रम की आवश्यकता नहीं। नाम-रूप की गाड़ी बाँध कर एक-एक के। अलग फेंक दिया है। अब रास्ते में ठहरने का कोई कारण नहीं। उदार तो अत्यंत सुलभता से हमारे हाथ आ गया है। एक पंदरपुर की वारी करने के बाद फिर भिन्न भिन्न

कर्मी के आचरण की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। कोई तपस्या करे या काई धूनी रमावे। किसी कें। ग्रात्म-स्थिति प्राप्त हो या कोई ज्ञान से मिलनेवाली मुक्ति के। श्रेष्ठ कहे। सच्चे हरिदास इन सब ढंगों की निंदा ही करते हैं। वे इन मार्गी का अवलंब कदापि न करेंगे। सब को छोड़ पंढरपुर के आँगन में प्रेम से नाचना ही वे पसंद करेंगे। क्योंकि आगर लगे हाथ कहीं अभिमान भाग जाता हो तो वह पंदरपुर के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी यहाँ त्राकर पत्तीज उठता है। उस के भी नेत्रों से प्रेमाश्रु-धाराएँ वहती हैं, ब्रीर शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ के 'गोपालशाला' के प्रसाद में भेदभाव हूँ दुने का भी नहीं बचता । पंदरपुर त्राने पर फिर न तो कोई इतिहास-पुराण पट्ने की त्रावश्यकता है, न न्यायवेदांतादि शास्त्रों के घटपटादि शब्दों के खटपट की । एक हाथ में माँम श्रीर एक हाथ में पताका लो श्रीर श्रीविष्टल के गुण गाते हुए पंढरपुर को आश्री। वड़े भाग्य से इस मनुष्य-देह की प्राप्ति हुई है। एक बार पंदरपुराधीश्वर विद्वल का दर्शन करो श्रीर चंद्रभागा तीर पर प्रेम से नाचो । फिर देखो तो सही जन्म भर की पीड़ा कैसे नष्ट होती है। जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से सब वृत्त हरा-भरा होता है उसी प्रकार पंढरी की वारी करने से बाक़ी सब साधन अनायास ही सधते हैं। सब साधनों के इस राजा को वश में करने के वाद फिर उस की प्रजा तो विना कष्ट किए ही अपने वश होती है। इस लिए अन्य साधनों का अवलंब न कर एक पंढरपुर की वारी करो और मुक्ति की प्राप्त कर लो।"

श्रीतुकाराम जी कभी-कभी वड़े प्रेंस में आ कर व्याज-स्तुति की रीति से भी श्रीविष्टल का वर्णन करते हैं। ऋाप कहते हैं "भाइयो, सँभलो। पंढरपुर का भृत वड़ा ज़यरदस्त है। श्राने-जानेवाले लोगों को यह पछाड़ता है। वहाँ कभी न जात्रो। जो एक वार वहाँ गया, वह फिर वहाँ से वापस न आया । तुकाराम स्वयं एक वार जो पंढरपुर को गया है, वह ऋव वहाँ से लौट ही नहीं सकता।" ऋौर एकाध नमूना देखिए। तुकाराम कहते हैं-- "भाइयो चलो । इस पंदरपुर में एक वड़ा वदमाश त्राया है । उस के हाथों में प्रेमपाश है। सब दुनिया को वह फँसाता है श्रीर श्रपने पीछे खींचता ले जाता है। हाथ कमर पर रख देखते-देखते अपनी नज़र से लोगों की सुध-बुध भुला देता है। वैकुंठ ने पंदरपुर को यह इसी लिए आया है। इस चीर को पुंडलीक ने अपने यहाँ ठहरने को स्थान दिया है। स्रास्रो, हम सब चलें स्रीर इसे भलीभाँति पकड़ रक्खें।" यह हुई ब्याजोक्ति की वात । सचमुच पंढरपुर की महिमा बखानते हुए छाप इसे वैकुंठ से भी वढ़ कर बताते थे— "वैकुंठ तो केवल वैकुंठ ही है पर पंढरपुर है भू-वैकुंठ अर्थात् एक अत्तर से अधिक है। वैकुंठ की वड़ाई तभी तक है, जब तक पंढरी न देखी हो। पंढरपुर में तो मोन्न सिंडि घर-घर फेरी लगाती है। कथा-पुराण के समय एक-सा नामघोष होता है। स्त्रियाँ भी पीसर्ता, क्टर्ती, घर के काम करतीं पांडुरंग के गीत गाती हैं। दुःख खोजता भी कोई पंदरपुर जावे तो उस के हाथ सुख ही सुख लगता है। यहाँ के स्वामी को ज्ञानी पुरुप से भी बढ़ कर भोला-भाला भक्त त्राधिक प्रिय है। थकावट या धवराहट के वदले यहाँ प्रेम मिलता है श्रीर नुक्तसान उटा कर लाभ पहुँचता है। सब भक्तों का विश्रांति-स्थान श्रीविष्टल खड़ा-खड़ा भक्तों को पुकार रहा है। हाथों में प्रेम का प्रसाद ले कर भक्तों के मुख में वह देता है छी।

कमरं बाँध कर इसं भवसागर से उन्हें पार उतारता है।" ऐसे क्रपासिंधु, दीनबंधु, सुंख-निधान, भगवान पंदरपुराधीश्वर पांडुरंग की यात्रा, उस के गुग्गों का संकीर्तन श्रीरं उसी का नाम-स्मरण करते-करते श्रीतुकाराम महाराज ने श्रपना जीवन व्यतीत किया श्रीर स्वयं कृतार्थ हो श्रपने उपदेशामृत से लाखों लोगों को कृतार्थ किया। श्राज भी उसी श्रमंगवाणी का रसभरा श्रमृतपान कर लोग कृतार्थ होतें हैं श्रीर श्रागे भी होते रहेंगे।

# पंचद्श पारिन्छेद

---

## तुकाराम जी की हिंदी किवता

यराठी भाषा वोलनेवाले तथा लिखनेवाले सभी कवियों ने प्रायः हिंदी में थोड़ी-बहुत रचना कर हिंदी को अपनाया है। सब से पहले जिस स्त्री-किव ने हिंदी कविता की, या यों कहना ऋषिक उचित होगा कि जिस स्त्री-कवि की सब से प्राचीन कविता उपलब्ध है, वह महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर की वहिन मुक्तावाई है। निवृत्ति, ज्ञानेश्वर प्रभृति भाई जो महाराष्ट्र भागवत-संप्रदाय के ब्राय-प्रवर्तक समभे जाते हैं, वे तो महात्मा गोरखनाथ की ही शिष्य-परंपरा के थे। वे हिंदी से परिचित थे ऋौर उन की रची थोड़ी-बहुत हिंदी कविता पाई भी जाती है। नामदेव ने तो हिंदी में अनेक पद बनाए, जिन में से कई सिक्ख लोगों के य्रंथ-साहव में समाविष्ट <mark>हैं। नामदे</mark>व जी के समकालीन **त्र्यनेक महारा**ष्ट्र संत ये। उन में से हर एक की थोड़ी-बहुत हिंदी-कविता उपलब्ध है। नामदेव जी के पश्चात् तो परिचित होते रहे । मुसलमानों की फ़ौज में हिंदी वोलनेवाले ही प्रायः रहते थे, जिस के कारण जहाँ-जहाँ ये फ़्रौजें जातीं ख्रौर उन का लश्कर महीनों पड़ा रहता, वहाँ-वहाँ हिंदुस्तानी भाषा की भी बोल-चाल ऋधिक प्रमाण में होती । इस के वाद तो मुसलमानों के राज्य ही महाराष्ट्र में थे। ऋर्थात् हिंदुस्तानी को राजभाषा का ही महत्व प्राप्त था। इन सब कारणों से हर एक कीव जो यह चाहता था कि 'मेरी कविता महाराष्ट्र के वाहर भी समसी जावे श्रीर महाराष्ट्र के भी सभी लोग समकें', वह हिंदी में अवश्य कुछ न कुछ लिखता। श्रीतुकाराम जी भी

इस सामान्य नियम के अपवाद न थे। उन की भी थोड़ी-बहुत हिंदी-किवता उपलब्ध है। आप की किवता पर सामान्य विचार गत परिच्छेदों में हो चुका है। पर जब तक कि आप की हिंदी किवता का विचार न किया जावे, तब तक वह विचार अधूरा ही रह जावेगा। फिर भी हिंदी-भाषा में लिखे हुए इस अंथ में तो वह विचार न करना अपरिहार्य ही था। इसी हेतु इस अंतिम परिच्छेद में श्रीतुकाराम महाराज की हिंदी किवता पर विचार करना है।

सब से पहले श्रीतुकाराम जी ने कृष्ण-लीला पर ग्रमंग रचे। श्रीकृष्ण जी के वाल-चिरत्र में उन का गोपालों के साथ खेलना तथा गोपियों के साथ कीड़ा करना प्रसिद्ध ही है। सभी भगवद्भक्त ग्रोर विशेषतः भागवत-संप्रदाय के भगवद्भक्त गोपियों के प्रेम की स्तुति करते हैं। महाराष्ट्र भागवत संतों की भी बहुत-सी कविता इस गोपी-प्रेम से भरी है। यह सब कविता वारकरी-परंपरा में 'गवालन' नाम से प्रसिद्ध है। हर एक महाराष्ट्र संत की 'गवालन' शीर्षक कविता भजनी लोग गाया करते हैं। इस कविता में प्रायः गोपियों की उक्तियाँ रहती हैं। तुकाराम जी के 'गवालन' शीर्षक तीन ग्रमंग हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं।—

( १ )

में भूली घर जानी बाट।
गोरस वेचन ग्रायें हाट॥१॥
कान्हा रे मनमोहन लाल।
सवही निसरूँ देखें गोपाल॥२॥
कांहां पग डाकूँ देख ग्रानेरा।
देखें तो सब बोहिन बेरा॥३॥
हुं तो थिकत भैर तुका।
भागा रे सब मन का धोका॥४॥
( २ )

( २ ) हरि त्रिन रहिया न जाए जिहिरा।

कव की थाड़ी देखें राहा | । १ । । .क्या मेरे लाल कवन चुकी भई ।

क्या मोहिपासिती बेर लगाई ॥ २ ॥

कोई सखी हरि जावे बुलावन । बारहि डारूँ उस पर ये तन ॥ ३॥

रुका प्रभु कब देखें पाऊँ। . पासी क्राऊँ फेरन जाऊँ॥४॥

( ३ )

भलो नंद जी को डिकरो। लाज राखी लीन हमारो॥१॥

#### तुकाराम जी की हिंदी कविता

श्रागल श्राबो देव जी कान्हा।

मैं घर छोड़ी श्रायें न्हाना॥२॥
उनसुं कलना न व्हेतो भला।
स्वसम श्रहंकार दादुला॥३॥
तुका प्रभु परवल हरी।
छपी श्रायें हुं जगाथी न्यारी॥४॥

इन से श्रीतुकाराम महाराज की हिंदी की थोड़ी-बहुत कल्पना हो सकती है। इस हिंदी पर मराठी तथा गुजराती की छाप साफ़-साफ़ नज़र त्राती है। घर जानी का त्रार्थ घर जानेवाली है। महाराष्ट्र में एक कहावत प्रचलित है-'मनमानी घरजानी,' जिस से यह शब्द-प्रचार लिया हुआ है। बाट शब्द मराठी है। इस का अर्थ है राह। तुकाराम जी की कविता में कियात्रों के एकारांत रूप कई बार त्राते हैं। जैसे त्रायें, देखें इत्यादि। कभी-कभी इन का ऋर्थ ऋायी हूँ, देखती हूँ होता है, तो कभी-कभी ऋाऊँ, देख्ँ इत्यादि श्रथों में भी ये रूप प्रयुक्त होते हैं । पहली गवालन की तीसरी कविता में जो 'श्रनेरा' शब्द है, वह 'ऋँवेरा' का ऋपभ्रष्ट रूप है। 'हिन' प्रत्यय तृतीया विभक्ति का द्योतक है स्रौर प्रायः ये, वो इत्यादि मूलरूपों में ही लगाया जाता है, 'हूँ' 'हौं' की जगह अर्थात् उत्तम पुरुष!. एकवचनी सर्वनाम का रूप है श्रौर 'र' संबोधनार्थक है। कवीरदास जी का एक पद हिंदी भक्तों में प्रचलित है 'तेरा मेरा जियरा'। इसी से 'जियरा' शब्द ले कर उस का श्रुतरूप 'जिहिरा' प्रयुक्त किया है। दूसरी गवालन के ग्रांत्य पद में 'पाऊँ' शब्द 'पाँच' का रूप है। पासी का ऋर्थ है पास । तीसरी गवालन पर गुजराती छाप साफ़-साफ़ नज़र त्राती है। नरसी मेहता के-से गुजराती भक्त-कवियां के कवित्त महाराष्ट्र भर में प्रचलित थे जिन का यह प्रभाव है। डीकरो अर्थात् वालक, त्रागल ऋर्धात् पहले, न्हाना ऋर्थात् वचा ये गुजराती शब्द साफ ही हैं। 'कलना' यह समम्भने के ऋर्थ की मराठी किया है। दादुला शब्द भी मराठी है जिस का ऋर्थ है पति। परवल का ऋर्थ प्रवल स्पष्ट ही है। तुकाराम जी की भाषा में ऋौर भी एक विशेषता पाई जाती है। मराठी में शब्दों को विभक्ति-प्रत्यय लगाने के पूर्व एक विशिष्ट रूप दिया जाता है, जिसे सामान्यरूप कहते हैं। इस में ख्रांत्य हस्य स्वर दीर्घ किया जाता है। हिंदी विभवित-पत्यय लगाने के पूर्व कभी-कभी तुकाराम जी की भाषा में यह रुप पाया जाता है। जैसे जगाथी ग्रर्थात् जग से। यह गुजराती-मराठी का मिश्र प्रभाव हैं। इसी तीसरी गवालन में ऋहंकार पर जो पती का रूपक रचा है उस से यह कल्पना हो सकती है कि तत्कालीन भागवत लाग गापीकृष्ण-भक्ति की च्रोर किस दृष्टि से देखते थे। सास, पति देवर इत्यादि मनाभाव तथा वासनात्रों के वश में रहनेवाली मनुष्य की चित्तवृत्ति गोपी है। जब एक वार इसे हरिचरणों का प्रेम तथा समागम प्राप्त होता है, तो फिर वह न उसे छोड़ना चाहती है, न उन के वश में रहने की इच्छा करती है। वह पिर इन सवों के। तुच्छ मानने लगती है। जरा मौका मिला कि भागी वह श्रीकृष्ण जी ते मिलने के लिए और वहीं पर रममागा होने के लिए। भागवतों के गवालन शीर्षक सद

कवितात्रों का सार यही है। केवल भिन्न-भिन्न रूपकों में वह दिखलाया जाता है।

श्रीतुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र देश में मुसलमानी पंथ के कई संप्रदाय थे। ये भिन्न प्रकार के पंथ श्रपनी-श्रपनी विशिष्ट रीति से लोगों को तंग करते थे। इन लोगों को ध्यान में रख कर तुकाराम जी ने श्रपनी फुटकर कविताश्रों में कुछ हिंदी श्रमंग लिखे हैं। हिंदूधर्म के संप्रदाय तथा पंथों के लोगों पर फटकार उड़ाने के लिए जैसे मराठी में कविता की, उसी प्रकार इन मुसलमानी पंथों पर कोड़े लगाने के लिए ये कविताएँ लिखी गई हैं। इन पंथों में से एक का नाम 'दरवेस' था। घर-घर श्रल्ला के नाम से फेरी करते हुए ये लोग भीख माँगते थे। तुकाराम जी का 'दरवेस' श्रमंग यों है।

त्रात्ला करें सो होय वावा, करतार का सिरताज। गाऊ बछरें तिसे चलावे, यारी वाधोन सात ॥१॥ ख्याल मेरा साहेब का वाबा, हुत्रा करतार। व्हाँतें त्राए चढ़ें पीठ, त्राए हुत्रा त्रसवार॥२॥ जिकिर करो त्रात्ला की वाबा, सवल्यां त्रंदर मेस। कहें तुका जो नर बुके, सोहि भया दरवेस॥३॥

इस अभंग में अल्ला अर्थात् परमेश्वर की पहले शक्ति दिखलाई है। वह सब कर्ताओं में श्रेष्ठ है। ऐसा कि गाय, बछड़े इत्यादिकों की भी वाघ के साथ दोस्ती चलाता है। बाधोन अर्थात् बाधों के और तिसे अर्थात् तिन से। मेरे ईश्वर की भक्ति ऐसी प्रभाव-शालिनों है कि वह ऊपर लिखी हुई यारी (दोस्ती) पर ही नहीं ठहरती तो वहाँ से आगे पीठ पर चढ़ स्वयं ही सवार होती है। बाबा, उस अल्ला की बात करो, जिस ने सवों के अंदर भेख लिया है, अर्थात् जो सभी वाहच आकारों के अंतर्गत है। जो इस बात को जानता है वही दर असल दरवेस है। घट-घट में भरे हुए ईश्वर की बातें कैसी खूबी के साथ दिखलाई हैं।

एक दूसरे प्रकार के फ़कीर 'मलंग' थे। ये कपड़ा विछा कर लोगों के घर जा कर वेठते और अपने पास के काठ के पाँसे फेंक कर उन दाँवों से लोगों का भविष्य वतलाते। आँखें मिचा-मिचा कर लोगों को अपना कहना सममाते और उन्हें ठगते। ऐसे लोगों की आँखें खोलंने के लिए तुकाराम जी कहते हैं।—

नज़र करे सोहि जिंके बाबा, दुरथी तमासा देख। लकड़ी फाँसा ले कर बैठा, त्यागले ठकण भेख ॥१॥ कार्हे भूल एक देखत्।

त्राँखों मारत दोंग बाज़ार ॥२॥ दमरी चमरी जो नर भुला

सो त आघो हि लत खाय ॥३॥ नहिं बुलावत किसे वान्ना, त्रापहि मत जाय । कहेतुका उस ग्रासके संग, फिर फिर गोते खाय ॥४॥ इस अमंग में 'जिंकना' यह मराठी किया 'जीतना' अर्थ में आई है। दुरथी अर्थात् दूर से और ठकण अर्थात् ठगने को। हमारी चमरी की जोड़ी कनक-कामिनी के अर्थ में प्रयुक्त है और इस जोड़ी की पकड़ में फँसा पुरुष आगे लातें ही खाता है। अगर कोई न बुलाने तो खुद हो कर वहाँ न जाना चाहिए। नहीं तो इस आशा के संग में वार-बार गोते ही खाने पड़ेंगे।

तुकाराम जी के एक हिंदी श्रमंग का नाम है, 'डोईफोड़ा' श्रर्थात् 'सिरफोड़ा'। वह है:—

तन भंज्याय ते बुरा, जिकीर ते करे।
सीर काटे कर कुटे, ताहाँ सब डरे॥१॥
ताहाँ एक तुही, ताहाँ एक तुही।
ताहाँ एक तुही रे, वाबा हम तुम नहीं॥२॥
दिदार देखो, भूले नहीं, किसे पछाने को ये।
सचा नहीं पकड़ सके, भूठा भूठे रोए॥३॥
किसे कहे मेरा किन्हो, संत लिया भास।
नहीं मेलो मिले जीवना, भूठा किया नासं॥४॥
सुनो भाई कैसा तोही, होय तैसा होय।
वाट खाना अल्ला कहना, एक वार तो होय॥५॥
भला लिया भेख मुंडे, अपना नफा देख।
कहे तुका सो ही सखा, हाक अल्ला एक॥६॥

ये तिरफोड़े अपने शरीर को (तन को) अनेक प्रकार से कप्ट देते (भंजाते ) ये । जहाँ-कहीं भीख माँगने जाते, सिर फोड़ते, छाती पीटते और इस प्रकार लोगों को तंग कर डराते और भीख देंने के लिए मज़बूर करते । तुकाराम जी कहते हैं कि ये लोग मुंह से तो 'अल्ला तुही रे' 'अल्ला तुही रे' कहते हैं; पर यहाँ क्या सभी जगह परमेश्वर ही भरा है, हम तुम यह हैत नहीं है । अर्थात् कवीरदास जी की भाषा में कहना हो तो 'भेद नहीं अभेद हुआ है, राम भरा जग सारा।' सच्चे दिलदार आदमी को पहचानो । अगर उसे नहीं पहचाना और पकड़ा तो यह सब सिर फोड़ना, रोना, छाती कूटना व्यर्थ ही है । 'मेरा काम करो' यह किसे कहें ? जिधर-तिधर संतों का केवल आभास होता है । मेरे जीवन से तो मिलाए भी किसी का जीवन नहीं मिलता । व्यर्थ सर्वनाश हो रहा है । अय जो होना होगा वह मज़े से हो, जो कुछ मिले, वह वाँट खाना चाहिए और अल्ला का नाम लेना चाहिए । जो कोई अल्ला के नाम से पुकारता है, वही मेरा दोस्त है; वाक्षी सब लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सिर मुड़ा कर भेख बना लिया है ।

एक और प्रकार के ठग लोग उन दिनों महाराष्ट्र में ये। ये अपने को हकीम या वैद कहते और अपनी दवा-दारू की गोलियाँ दे कर लोगों को फँसाते। इन पर गी बकाराम जी की एक कविता 'वैदगोली' नाम की है। उस के आरंभ में ही आप कहते हैं। अल्ला देवे अल्ला दिलावे । अल्ला दारू, अल्ला खिलावे । अल्ला बिगर नहिं काय । अल्ला करे साहि होय ॥१॥

श्रब श्राप श्रपने खुद के। वैद समम कर श्रपनी गोली लेनेवाले के। कहते हैं।—
मर्द होये वे। खड़ा फिर। नामर्द कुं नहीं धीर।
श्राप ने दिलकूं करना सुखी। तिन दाम की क्या खुमासी।।२।।

जिसे अपने दिल केा ख़ुश करना है, उसे पैसे की ख़ुमासी अर्थात् परवाह है ! अब आप की बनाई हुई गोलियों की भी थाड़ी तारीफ़ सुनिए—

सब रसों का किया मार । भजन गोली एकहि सार । ईमान तो सबहीं सखा । थोडी तो भी ले कर खा ॥३॥

यही गोली जो ठीक समय पर नहीं खाता उस की फ़ज़ीहत होती है। इस का वर्णन कहते समय तुकाराम जी अपने स्वभावानुसार जैसा कि हम पीछे कह आए हैं, ग्राम्य भाषा का प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं।—

सन ज्वानी निकल जावे। पीछे गधड़ा मट्टी खावे। गाँव ढाल सो क्या लेवे। हगवनी भरी नहीं घोए॥४॥

गधड़ा, गाँव ढाल, हगवनी तीनों मराठी शब्द हैं। इन के अर्थ अनुक्रम से हैं गधा, वेवकूफ, लितयल, तथा अपनी ही विष्ठा से भरे हुए कपड़े। हैरानी से आप कहते हैं कि जवानी में ही ये दवा खानी चाहिए।

मेरी दारू जिन्हें खाया | दिदार दरगा से। ही पाया | तल्हे मुंढ़ी घाल जावे | त्रिगारी सोवे क्या लेवे || ५ ||

जिस ने ये दारू खाई वही 'दिलदार दरगा' अर्थात् ईश्वर का स्थान पा सकता है अप्रौर जो नेगारी तल्हे यानी नीचे सिर कर सा रहता है वह क्या लाभ ले सकता है ? इस दारू की कुछ क्रीमत नहीं। तुकाराम जी कहते हैं।—

वजार का बूमे भाव। वोहि पुसता त्रावे ठाव। फुकट बाँटूँ कहें तुका। लेवे सोहि लें सखा॥

वजार भाव जो समकता है वही मकान पर पूछता हुआ आ पहुँचता है। पर तुकाराम कहते हैं कि मैं तो मुफ़्त बाँट रहा हूँ, जो कोई इसे ले वही मेरा मित्र है।

'मुंदा' नाम के श्रीर भी एक प्रकार के मुसलमान फ़कीर उस समय महाराष्ट्र में फैले थे। हाथ में एकतारा श्रीर फाँफ ले कर ये भजन करते, नाचते, उड़ते, एक दूसरों को चपतें लगाते श्रीर नशे के ज़ोर चिल्ला-चिल्ला-कर भीख माँगते। इन पर तुकाराम जी के तीन श्रमंग हैं।

( ? )

सँभाल यारा ऊपर तले दोनों मार की चोट। नजर करे सोहि राखे पस्वा<sup>9</sup> जावे लूट॥१॥

१ पस्वा=पशु, मूर्खं ।

प्यार खुदाई १ प्यार खुदाई, प्यार खुदाई। प्यार खुदाई । रयार खुदाई । र ॥ उडे कुडे र ढुंग व नचावे, श्रागल भूलन प्यार। लडवड खडवड कहे कांकू भ, चलावत भार॥ ३॥ कहे तुका सुनो लोका, हम जिन्हों के सात। मिलावे तो उसे देना, वोही चढावे हात॥ ४॥

#### ( ? )

सब सँभाल म्याने लोंडे, खड़ा केऊ १ गुंग। मदिरथी भाता हुआ, भुली पाडी भंग॥१॥ आपसकु संवाल आपसकुं संवाल,

मुंढे खूब राख ताल। मुथि<sup>७</sup> वोहि बोल नहीं तो, करूँगा में हाल॥२॥

श्रावल का तो पीछे नहीं, मुदल विसर जाय।

फिरते नहीं लाज रंडी, गधे गोते खाय॥३॥

जिन्हों खातर इतना होता, से नहीं तुज वेकाम।

ऊँचा जोरो लिया तुंवा, तुंवा खुरा काम॥४॥

निकल जावे चि ° कलजोरा, मुंढे दिदारी।

जवानी की छोड़ दे वींत, फिर एकतारी॥५॥

कहे तुका फिसला दका, मेरे का तो दान देख।

पकड धका गांड ° १ गुड़ घी, मार चालाऊँ श्रालेख॥६॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> खुदाई=ईश्वर का ।

<sup>ै</sup> कुडे=कृदे।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> द्वंग=कृता।

४ कांकृं=ना, ना, करना।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> केऊं=क्यों।

६ मदिरथी मता=शराव से मसा।

<sup>&</sup>quot; मुथी=मुँह से।

म् विसर=भूल।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> जोरो≔ज़ोर से।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>° चि=ही (निश्चय-बोधक)।

१९ गांड गुड घी=पीछे से कृले पर घुटना जोर से सारना।

( ३ -)

श्रावल नाम श्रष्ता वडा, लेते भूल न जाये।
इलाम त्या कालज उपर, तोहि तुंच वजाये॥ १॥
श्रिला एक तूं, नची एक तूं
काटते सिर पाँचों हात नहीं जीव डराए।
श्रागले देखो, पीछे बूभो, श्रापे हुजूर श्राए॥ २॥
सब सबरी नचाव म्याने, खड़ा श्रपने सात।
हात पाँचो रखते जबाब, नहीं श्रागली वात॥ ३॥
सुनो भाई बजार नहीं, सबहि नर चलावे।
नन्हा बडा नहीं काये, एक ठौर मिलावे॥ ४॥
एकतार नहीं प्यार, जीवन की श्रास।
कहे तुका सोहि मुंदा, राख लिया पाँएन पास॥ ५॥

कवीरदास जी के दोहरे भी तुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र में भली भाँति प्रचिलत थे। इन्हीं दोहरों का अनुकरण कर तुकाराम जी ने भी कुछ दोहरे बनाए। हिंदी दोहरों की दृष्टि से इन में छुंदोभंग तो पद-पद पर है। पर तुकाराम जी की अभंग कविता की किसी भंग का डर ही न था। इन दोहरों का भी आस्वाद लीजिए।

तुका बस्तर विचारा क्या करे, श्रंतर भगवान होय।
भीतर मैला कब मिटे रे, मरे ऊपर धोय।।१॥
राम राम कह रे मन, श्रौर सुं निहं काज।
बहुत उतारे पार श्रागे हराखि तुका की लाज।।२॥
लोभी के चित धन बैठे, कामिनि के चित काम।
माता के चित पूत बैठे, तुका के मन राम।।३॥
तुका राम बहु मीठा रे, भर राख्ं शरीर।
तन की करूं नाव री, उतारूँ पैल तीर।।४॥
संतत पन्हयां ले खड़ा, रहूँ ठाकुरद्वार।
चलता पाछे हूँ फिरो, रज उड़त लेउं सिर।।५॥
तुका बड़ा न मान्ं, जिस पास बहु दाम।
बिलहारी उस मुख की, जिस ते निकसे राम।।६॥

<sup>े</sup> धगर उस (कालज) (हृदय के ऊपर (इलाम) विश्वास हो तोहि तंबूरा या एकभारी वलाधो।

२ सवरी=सवों की।

<sup>ै,</sup> जीवित की आशा यदि एकतारी पर नहीं तो ( ईश्वर कें) प्यार पर) हो, वोही मुंढा ईश्वर अपने चरणों के पास रखता है।

४ गरीव।

राम कहे सा मुख भला रे, खाए खीर खांड। हरि विन मुख मों धूलपरी, क्या जनी उस राड ॥ ७ ॥ राम कहेसा मुख भला रे, बिनाराम से बीखा। श्रावन जानूरमते वेरा<sup>२</sup>,जब काल लगावेसीख ॥ ८॥ कहे तुका मैं सबदा वेचूं, लेवे केतन हार। मीठा साधु संत जन रे मूरख के सिर मार ॥ ६ ॥ तुका दास तिनकारे, रामभजन नित श्रास। क्या त्रिचारे पंडित करो रे , हात पसारे आस ॥१०॥ तुका प्रीत रामसुं, तैसी मीठी पतंग जाय दीप पररे, करे तन की खाक ।।११॥ कहे तुका जग भुला रे, कह्या न मानत कोय। हात परे जबं काल के, मारत फोरत डोय । 1१२॥ तुका सुरा " नहिं शबदका, " जहाँ कमाई न होय। चोट साहे धनकीरे, हिरा नीवरे तोय।।१३॥ तुका सुरा बहुत कहावे, लडन विरला कोय। एक पावे ऊँच पदवी, प्रक खौसां जोय ।।१४॥ तुका मार्या पेटका, श्रीर न जाने कोय। जपता कल्लु राम नाम, हरि भगत की सोय ॥१५॥ तुका सजन तिनसुं कहिए, जिनथी प्रेम दुनाय १०। दुर्जन तेरा मुख काला, थीता ११ प्रेम घटाय ॥१६॥ काफर सोही श्राप न बुक्ते, श्राला दुनिया भर। कहे तुका सुनो रे भाई, हिरदा जिन्ह का कठार ॥१७॥ भीस्त १२ न पावे मालथी, पढ़िया लोक रिकाय। नीचा जेथे कमतरीन, साही सा फल खाय ॥१८॥ फल पाया तो सुख भया, किन्हसुं न करे विवाद। यान न देखे मिरगा, <sup>१३</sup> चित्त मिलाया नाद ॥१६॥ तुकादास राम का, मन में एकहि भाव। तो न पालद्व त्र्यावे, येही तन जाय ॥२०॥ तुका रामसं चित वाँध राखं, तैसा आपनी हात । धेनु बछरा छोर जावे, प्रेम न छूटे सात ॥२१॥

<sup>े</sup> जहर, विष । र समय । र कितने । ४ सिर । र शूर । र शब्दों का । पिरिचाना जाता है। म स्थान । र नीचे । १० दूना होता है। १० वर्तमान । १२ स्वर्ग, ईश्वर-पट । ११ हिरन।

7

चित सु चित जब मिले, तब तन थंडा होय। तुका मिलना जिन्ह सुं, ऐसा विरला कीय ॥२२॥ चित्त मिले तो सब मिले, नहिं तो फ़कट भ संग। पानी पथर एक ही ठोर, कोर न भीजे श्रंग ॥२३॥ तुका संगत तिन से कहिए, जिन से सखदनाए। दुर्जन तेरा मू काला, थीतो प्रेम घटाएर ॥२४॥ तुका मिलना तो भला, मन सं मन मिल जाय। उपर उपर माटी घासनी, उन को को न वराय ॥२५॥ तुका कुट्ंब छोरे रे लरके 3, जोरो सिर मुंडाय । जब ते इच्छा नहिं मुई, तब तं किया काय ॥२६॥ तुका इच्छा मीट नहिं तो, काहा करे जटा खाक । मथीया भोला डार दिया तो, नहिं मिले फेर न ताक " ॥२७॥ ब्रीद मेरे साइयां को, तुका चलावे पास। सुरा सोहि लरे हम से, छोरे तन की श्रास ॥२८॥ कहे तुका भला भया, हुआ संतन का दास। क्या जानुं केते मरता, न मिटती मन की श्रास ॥२६॥ तुका ग्रीर मिठाई क्या करूँ, पाले विकार पिंड। राम कहावे से। भली रूखी, माखन खीर खांड ॥३०॥

इस पूर्वोक्त रचना के सिवा श्रीतुकाराम जी ने कुछ पद भी हिंदी भाषा में लिखें हैं। पर इन के विषय में सब विद्वानों का एक मत नहीं है। कुछ-कुछ अभंग संप्रहों में न मिलने के कारण कुछ विद्वान इन्हें लेपक मानते हैं। हिंदी की रचना थोड़ी ही होने के कारण इस बात का निर्णय करना कठिन है कि ये तुकाराम जी के ही रचे हुए हैं या अन्य किसी के। पर बहुत संभव यही है कि ये तुकाराम जी के ही होंगे। नमूने के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं।

(१)

क्या गाऊं कोई सुननेवाला । देखें तो सब ही जग भूला ॥१॥ खेलों अपने रामहिं सात । जैसी वैसी करिहों मात ॥२॥ काहां से लाऊं मधुरा बानी । रीके ऐसी लोक विरानी ॥२॥ गिरिधरलाल तो भाव का भूका । राग कला नहिं जानत तुका ॥४॥

(૨)

श्रापें तरे त्याकी कोन बराई। श्रौरन कूं भलो नाम धराई ॥१॥ काहे भूमि इतना भार राखे। दुइत धेनु नहिं दूधिह चाखे॥२॥

<sup>े</sup> स्पर्थ र दोहरा नं० १६ देखो । केवल एक शब्द का फर्क है। व लड़के ४ सक्खन का सथा हुआ। १ छाल।

वरसते मेघ फलते हि विरखा। कोन काम त्रापनी उन्होतिराखा ॥३॥ काहे चंदा सूरज खावे फेरा। खिन एक बैटत पावत घेरा॥४॥ काहे परिस कंचन करें धातु। नहिं मोल लूटत पावत घातु॥५॥ कहें तुका उपकारहिं काज। सब कर रहिया रघुराज॥६॥ (३)

वार-वार काहे मरत श्रभागी। बहुरि मरन से क्या तोरे भागी॥१॥ एहि तन कर ते क्या ना होय। भजन भगति करे वैकुंठ जाय॥२॥ रामनाममोल नहिं वेचे कवरी। वोहि सव माया छुरावत सगरी॥३॥ कहे तुका मन सुं मिल राखो। राम रस जिव्हा नित वाखो॥४॥

इन पूर्वोक्त सब उदाहरणों से तुकाराम जी की हिंदी किवता का अनुमान उकरण्ण भलीभाँति कर सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कान्य-दृष्टि से में देखने योग्य विशेष कुछ नहीं है। इस से केवल इसी का अनुमान हो सकता है सित्रहवीं शतान्दी में महाराष्ट्रीय संत हिंदी को अपनाने लगे थे। यदि यही कम चलता ता और दूसरी ही एक भाषा का भारतवर्ष की भाषाओं पर आक्रमण् न होता, तो आज दुस्तानी अखिल भारतवर्ष की भाषा हो जाती। पर काल के मन में कुछ और ही था। व के हेर-फेर से थोड़े दिन अधिक लगे। पर अब सब विश्व भारतवासियों ने इस बात को न लिया है कि सारा हिंदुस्तान यदि किसी एक भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता तो केवल हिंदुस्तानी ही इस बात के योग्य हैं। ईश्वर की कुण से वे भी दिन अब त्दी पास आ रहे हैं और जिस माला का यह एक फूल है, वह भी इसी बात का योतक। यदि किसी प्रांत के लोग अपने-अपने प्रांतीय विद्वान, शूर, संत पुरुषों का परिचय रित भर में कराना चाहें, तो केवल इस हिंदुस्तानी भाषा के द्वारा ही यह बात संभाव्य है, ज्या नहीं।

| • |  |  |
|---|--|--|
| • |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर ग्रब्दुह्नाह वृद्यक्षत्रज्ञली, एम्० ए०, एल्-एल्० एम्० । मूल्य १।)

मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—लेखक, रायवहादुर महामहोपाध्याय पं गोरीशंकर हीराचंद स्रोक्ता। सचित्र। मूल्य ३)

कवि-रहस्य-लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ का । मूल्य १।)

श्ररव श्रोर भारत के संवंध—लेखक, मौलाना सेयद मुलेमान माहव नदवी। श्रतुवादक, वाव् रामचंद्र वर्मा। मूल्य ४)

हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—लेखक, डाक्टर वेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन )। मूल्य ६)

जंतु-जगत—लेखक, वाब् ब्रजेश वहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी०। सचित्र। मूल्य ६॥)

गोस्वामी तुलसीदास—लेखंक, रायवहादुर वाव् श्यामसुंदरदाम ग्रीर डाक्टर पीतांवरदत्त वड्थ्वाल एम० ए०, डी० लिट्। सचित्र। मूल्य ३)

सतसई-सप्तक-संग्रहकर्ता, रायवहादुर वाच् श्वामसुंदरदाम । मृल्य ६)

चर्म वनाने के सिद्धांत—लेखक, बाब् देवीदत्त ग्रारोग, बी॰ एस्-सी॰। मूल्य ३)

हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर -संपादक, रायवहादुर लाला मीनाराम, बी॰ ए॰। मृल्य १॥)

सौर-परिचार—लेखक, डाक्टर गोरख प्रमाद, डी० एस्-मी०, एफ्० स्नार० ए० एस्० । सचित्र । मूल्प १२)

अयोध्या का इतिहास—लेखक, रायवहादुर लाला सीताराम, बीर एर । सचित्र । मृल्य ३)

### हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

घाघ और भड़री-संपादक, पंडित रामनरंश त्रिपाठी । मृल्य ३)

वेलि क्रिसन रुकमणी री—संपादक, टाकुर रामिसह, एम्० ए० ग्रीर श्रीयुत सूर्यकरण पारीक, एम्० ए० । मूल्य ६)

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए० । सचित्र । मूल्य ३)

भाजराज—लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेउ। मृत्य ३॥) तजिल्द, ३) विना जिल्द।

हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित पंचसिंह रामी। मूल्य सजिल्द १॥), विना जिल्द १)

नातन-लेसिंग के जर्मन नाटक का अनुवाद । अनुवादक-मिर्ज़ा अबुल्फ़ड़ल । मूल्ल १।)

हिंदी भाषा का इतिहास — लेखक, श्रीयुत धीरेंद्र वर्मा, एम्० ए०। मूल्य सजिल्द ४), विना जिल्द ३॥)

श्रीद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल-लेखक, श्रीयुत रांकरसहाय सक्सेना। मुल्य सजिल्द ५॥), विना जिल्द ५)

ग्रामीय अर्थशास्त्र लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्० ए० । मूल्य था) सजिल्द, ४) विना जिल्द ।

भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ भाग) — लेखक, श्रीयुत जयचंद्र विद्यालंकार। मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५॥), विना जिल्द ५)

भारतीय चित्रकला लेखक, श्रीयुत एन्॰ सी॰ महता, त्राई॰ सी॰ एस्॰। सचित्र। मूल्य विना ज़िल्द ६), सजिल्द ६॥)

विद्यापित ठाकुर-- लेखक, डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्० मृल्य १।)

